ो० ए०, यो० कॉम० तथा कृषि श्रादि कत्ता के छात्रों के लिए—कृषि, उद्योग, श्रिधकोपण, वित्त तथा व्यापार सम्बन्धी—पन्तास सामिषक समस्याओं का महस्वपूर्ण विश्लेपण

# हमारी च्यार्थिक समस्याएँ

Our Economic Problems

[Essays on Current Affairs]

लेखक

गिरिराज प्रसाद गुप्त, एम॰ कॉम॰ (स्वर्णपदक प्राप्त)

रामप्रसाद एगड सन्स प्रकाशक : : भ्रागरा

#### प्रथम संस्करण-श्रगस्त १६५२

मृल्य ५) मात्र

ंधर्मचन्द्रं भागैव, अमृत इलेक्ट्रिक प्रेस, वेलनगंज, आगरा

# पूज्या गुरुजनों

#### समर्पित

जिनकी शित्ता ऋीर ऋाशीर्वाद ने मुक्ते इस योग्य वनाया हमारे देश में नित नई श्रार्थिक समस्याओं को समम्मने तथा उनके व्यावहारिक उपायों की खोज करने की बहुत श्रावश्यकता है। श्रर्थशास्त्र न उपन्यास कहानी की तरह रोचक विषय है शौर न राजनैतिक स्वराह्य की माँति श्रावेशपूर्ण नारों का विषय है। यह तो एक गम्भीर विषय है शौर इसीलिए इसका
महत्व कम नहीं है। प्रत्येक देशवासी को इस गम्भीर विषय से जानकारी
रखकर देश की श्राधिक समस्याश्रों को समम्मना श्रनिवार्य है। इसी उहे श्य
को लेकर शस्तुत पुस्तक की रचना की गई है। विद्यार्थियों एवं जनसाधारण को देश की श्राधिक समस्याश्रों से परिचित कराने के लिए इस पुस्तक
में पचास महत्वपूर्ण समस्याश्रों का विश्लेपण किया गया है। मेरा विश्वास है के जब तक जनता को समस्याश्रों से जानकारी नहीं होगी तब तक वह सरकार
के साथ उनको सुलमाने में सहयोग कर ही नहीं सकती। इसी उहेश्य से उन्हे
इस पुस्तक के द्वारा हमारी श्रार्थिक समस्याश्रों से जानकारी कराने का प्रयत्न
किया गया है। पुस्तक में वर्णित सभी समस्याश्रों से जानकारी कराने का प्रयत्न
किया गया है। पुस्तक में वर्णित सभी समस्यार्थ सामयिक हैं, गम्भीर है सीर
श्रावश्यक भी हैं। श्राशा है विद्यार्थी श्रोर जन-साधारण—दोनो वर्ग इससे काल्य

मुक्ते यह मानने में तिनक भी संकोच नहीं कि पुस्तक, का विषय है। नवीन नहीं है। केवल समस्याची को चुनकर जन-साधारण की सूचनार्थ उनका विश्लेषण कर दिया गया है। श्रिधकांश नियन्ध लेखक के उन लेखों में से तैयार किए गए हैं जो समय-समय पर दैनिक, साप्ताहिक श्रीर मासिक पत्र-पित्रकाशों में प्रकाशित होते रहे हैं। हाँ, समयानुक्ल उनमें शावश्यक संशोधन श्रवश्य कर दिए गए हैं। भुक्ते विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा पाठकों को हमारी धार्थिक समस्याओं के प्रति कुछ जानकारी श्रवश्य होगी श्रीर वे उन्हें हल करने में व्यावहारिक सहयोग देने में समर्थ हो सकेंगे।

पुस्तक-लेखन में मुक्ते वाणिज्य विभाग के श्रध्यत्त प्रो० रामशकर याजिक से पर्यास प्रोत्साहन मिलता रहा है, इसके लिए में उनका श्राभारी हूँ। पारहिलिपि तैयार करने में मुक्ते श्री रामनिवास जाजू व श्री नागरमल 'नागराज' से पर्यास योग मिला है जिसके लिए वे दोनों धन्यवाद के पात्र है।

ास्त १४, १६४२

गिरिराज प्रसाद गुप्त

## विषय-क्रम

| संख्या       | - विषय '                                                 |                    | रह            |
|--------------|----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 护            | भारतीय कृपि की समस्याएँ                                  |                    | (8)           |
| Ř            | भूमि का कृपीकरण                                          |                    | १०            |
| ימי אמי ישי  | भारत में जल-सम्पत्ति का विदोहन (निदयों की वहुमुखी योड    | ननाऍ) <sup>}</sup> | ا في المستعمر |
| · §          | भारत में खेत-मज़दूरों की समस्या                          |                    | ર્રેષ્ઠ       |
| į            | प्रामो का पुनर्निर्माण                                   |                    | ३२            |
|              | देश की खाद्य-समस्या                                      |                    | કે.છે.ે       |
| 6            | 'ग्रुधिक श्रन्न उपजाम्रों, श्रोजना (समस्या एवं समाधान)   | •                  | 80-           |
| يخ برا       | -मृषि का यन्त्रीकर्ण                                     |                    | <b>५</b> १    |
| · 6.2        | कृषि की वित्त-समस्या                                     |                    | 48            |
| 301.         | भारत की पशु-समस्या रे                                    | ,                  | इह            |
| 2            | कुर्भि धोर्ग हैंने की धावश्यकता ?                        |                    | ७४            |
| 8 814        | प्रचार्वियाजना में कृषि का स्थान                         |                    | 30            |
|              | भारत में श्रीद्योगीकरण की समस्या 🕊                       | i                  | <b>ニ</b> キー   |
| 88           | -ग्रीद्योगिक श्रायोजन की श्रावश्यकता ?                   |                    | 83            |
| १५८          | <b>श्चीद्योगिक-निर्माण</b> का रूप                        | * 1                | ७ ३           |
| <b>१</b> ६,- | उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न :                     | - ",               | १०६-          |
| १७           | प्द्री <mark>चोगिक चेत्र में केन्द्रीय सरकार किन्</mark> | •                  | ११२           |
|              | क्टीर-धन्धों की समस्याएँ                                 |                    | १२०           |
|              | ्रश्रीद्योगिक श्रमिकों की समस्याएँ 🗸                     | 1                  | १२ंह .        |
| -            | भारत में पर्यटन-उद्योग का विकास                          | *                  | १३६           |
|              | उद्योगों की वित्त समस्या                                 | -                  | \$80-         |
| २२           | र्पचवर्षीय योजना में उद्योगीं का स्थान 🗸                 |                    | 88₽           |
| २३ -         | देश की खनिज-सम्पत्ति का विदोहन                           | . "                | १५४           |
|              |                                                          |                    |               |

| ३४। इमारो बेंक्रा-व्यवस्था—कुछ द्रोप         |      |
|----------------------------------------------|------|
| देशः हमारो बेंक्जि-व्यवस्था—क्ल द्रोप        |      |
| २४ । भारतीय गाँवों में बैह्नो की व्यवस्था 👱  |      |
| २६ १रिज़र्व वेंद्र का राष्ट्रीयकरण ।         |      |
| २७ ।वैद्वो के राष्ट्रीयकरण्का प्रभ्          | -    |
| २= स्टिलिंग-चेन्न व्यवस्था                   |      |
| २६ पाँगड-पावने तथा उनका भुगतान               |      |
| ३० मुद्रा-स्कीति                             |      |
| ३१ बॉलर की समस्या                            |      |
| ३२ रुपये का श्रवमूल्यन                       |      |
| ३३ श्रवमूल्यन की प्रतिक्रियाएँ               |      |
| ३४ रुपये के पुनर्मृत्यन का प्रभ              |      |
| ३४ श्रन्तर्राष्ट्रीय मुदा-कोप श्रौर भारत     |      |
| ३६ विश्व वेह्न श्रीर भारत प्रार्थ            |      |
| ३७   हमारी वर्तमान मीद्रिक व्यवस्था 🗸        |      |
| ३ म् अन्तर्राष्ट्रीय प्रांगण में हमारा रूपया | 7.9. |
| र्देश हमारा वैदेशिक व्यापार                  | Ä    |
| ४० <u>राष्ट्रीय श्राय</u>                    |      |
| १९ विदेशी पूँजी का प्रश्न 🗸 🐪                |      |
| ४२ ' पूँजी-निर्माण का प्रक्ष                 |      |
| ४३ श्रीद्योशिक वित्त कॉरपोरेशन               |      |
| ४४ जन-बृद्धि की समस्या                       |      |
| ४५ श्रार्थिक श्रायोजन                        |      |
| 🔏 ६ ं पंचवर्षीय योजना—एक रूपरेखा 🗸           |      |
| १७ कोलम्यो योजना भूगा                        |      |
| ध्म सन्दीकी श्रोर                            |      |
| ४६ वागिज्य शिच्यामूल समस्या-                 |      |
| ४० धर्य-चामिज्य की घ्यावहारिक-शिशा           |      |
| ,                                            |      |

-१६० <u>,</u> १६६ . १७६

#### १--भारतीय कृषि की समस्याएँ

'भारत गांवों में वसता है और ऋपि भारत की ब्रात्मा है' महात्मा गांधी ?' ह इन शब्दों से हमारी र्क्वाप का महत्व स्पष्ट होता है। भारत क्रपि-प्रधान देश । उसकी ८० प्रतिशत जनता गाँवों में वसती हैं श्रीर ८० से ८५ प्रतिशत ानुष्य अपने जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निर्भर रहते हैं। कृषि ही हमारे ामस्त त्रार्थिक जीवन में रक्त-मंचालित करती हैं। जिस गति से ग्रीर जिस 1, गत्रा में कृषि की उन्नित होगी, भारतीय जनता उतनी ही समृदिशाली श्रीर रुखी होती चली जाएगी । कृषि उन्नति के प्रश्न को खीद्योगीकरण की ख्रावश्य-हता की दृष्टि से न देखकर देवल ग्रामोन्नति की दृष्टि से ही देखा जाय तो सका महत्व ऋौर भी वढ़ जाता है। वास्तव में वह राष्ट्र के जीवन-मररा का एन वन जाता है। यह सिद्ध करने की श्रावश्यकता नहीं कि न तो थोड़े से नमय में विशाल उद्योग स्थापित किए जा सकते हैं श्रीर न तत्काल ही श्रामीए उद्योग धन्ये पुनर्जीवित किए जा सकते हैं। कृपि ही ऐसा धन्धा है जिसके पुधार ने बह्मंख्यक जनता को लाभ पहुँच सकता है। भारतीय जनता के ीवन-स्तर को ऊँचा उटाने के लिए उसकी वास्तविक श्राय बढाना श्रावश्यक । तभी वह उपभोग्य पदार्थ खरीद सकती है और तभी उसकी ग्रावश्यकताएँ ति हो सकती हैं। कृपक की आय तब पूरी हो सकती है जब कृपि उत्पादन मे भी बृद्धि हो। कृषि के उत्पादन की समस्या हमारे देश के सामने केवल पेट रने तक ही सीमित नहीं रही है। <u>कृषिजन्य वस्तुओं का उत्पादन बढ़ने से</u> हिं। होगों की समस्या, मजदूरों की समस्या, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार विपमता—सभी उ क साथ सुलभ सकती हैं। राष्ट्र के आर्थिक जीवन रथ के कृषि और उद्योग ो पहिए हैं । आर्थिक जीवन किसी एक के विना अपूर्ण और पंगु रहता है।

ानिज सम्बन्धी उद्योगों को छोडकर श्रन्य सारे उद्योगों के लिए । कृपि ही कच्चे

माल की पूर्ति करती है। कपडा, पटसन, शक्कर, तेल इत्यादि उद्योग श्रधिकांश में कृषि द्वारा उत्पादित कच्चे माल पर निर्भर रहते हैं।

देश की श्रर्थ व्यवस्था में कृषि का इतना महत्व होते हुए भी, हमारा यह उद्योग निरंतर ग्रवनित की ग्रोर गिरता ग्हा है। पिछली दो शताब्दियों में कृषि-हास का इतिहास वास्तव में भारत का ग्रार्थिक इतिहास वन गया है। उद्योग-धत्यों के विकास के श्रभाव में जनसंख्या-बृद्धि का भार कृष्य पर ही बढता चला श्रा रहा है। प्रामीण उद्योग-धन्धों के हास के कारण उनमें लगे हुए मनुष्यों को विवश होकर उदर पूर्ति के लिए कृषि कार्य श्रपनाना पडा । स्राज भी कृषि पर हमारा श्रार्थिक जीवन श्रवर्लाम्बत है । वर्तमान् श्रवन्संकट ने हमारे समस्त श्रार्थिक क्लेवर को विकृत बना रक्खा है। वर्तमान् श्रार्थिक सकट कृषि के प्रति हमारी उदासीनता का परिगाम है। हमारे देश में कृपि की श्रनेक समस्याएँ हैं जिनके कारण र्ज़ाप का सम्चित विकास न हो पाया। प्रश्न होता है कि क्या हमारे देश में भूमि की कमी हैं ? परन्तु यह बात नहीं हैं । हमारे देश में कुल २४ करोड़ एकड भूमि पर कृपि होती है। १७ प्रतिशत भूमि खेती के लिए प्राप्य नहीं है और १६ प्रतिशत पड़ती पढ़ी है। इस प्रकार कोई ६८ करोड़ एकड़ भीम पडती पड़ां है। इसलिए यह विचार भ्रमात्मक है कि भारत मे ग्रभी श्रीर खेती का विस्तार सम्भव नहीं है श्रीर भारत की चप्पा-चप्पा भूमि जोत ली गई है। गंगा के खादर मे तथा श्रन्य कई राज्यों में सरकार ने , ट्रेक्टरो द्वारा खेती श्रारम्भ करके बता दिया है कि श्रभी पर्याप्त पहती जमीन पड़ी है जो किसानों त्रीर हलों की प्रतीचा कर रही है। सरकार ने कृपि की इस समस्या की, हल करने के लिए नई भूमि को तोड़कर कृषि योग्य बनाने का काम ग्रापने हार्य में ले लिया हैं। ट्रेक्टरों की सहायता से भूमि को कृषि योग्य बनाया जा रहा है। मध्य प्रान्त, मध्य भारत, भोपाल, उत्तर प्रदेश तथा राजस्थान में बंजर भूमि को तोड़ कर कृषि की जा रही है। योजना है कि ३० लाख एक्टई वंजर . भूमि को कृषि योग्य बनाकर १० लाख टन श्रन प्रति वर्ष बढ़ाया भी सकेगा। इस कार्य में सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बैंक से १ करोड डालर की ऋण लेकर हें क्टर खरीदे हैं। यह काम केन्द्रीय ट्रेक्टर संघ के श्रधीन कर दिया गया है। नई भूमि को कृषि योग्य बनाकर श्रन्न उत्पादन करने के श्रतिरिक्त कृषि की

पैदा बढाने का प्रश्न भी हमारे सामने हैं। हमारे देश में क्रांप की उपल श्रन्य देशों की श्रपेद्धा बहुत कम है 🖔 श्रधिक श्रौर उत्तम खाद, उत्तम श्रौर उन्नत बीज तथा सिंचाई का सम्चित प्रवन्ध करके कृषि की उपज वढाई जा सकती है। डाक्टर ५न्सं का मत है कि <u>घोन वा उत्पादन ३० प्रतिशत बढाया जा सकता</u> है यदि बीज मे ५ प्रतिशत ग्रीर खाद मे २० प्रतिशत नुधार किया जाय ग्रीर रोग नष्ट करने मे ५ प्रतिशत यत्न किया जायू । उनका विश्वास है कि विना कठिनाई के ५० प्रांतशत धान का उत्पादन वढ सकता है। इसके लिए बीज मे २० प्रतिशत ग्रौर खाद मे ४० प्रतिशत सुधार करने का ग्रावश्यकता होगी। श्रापका यह भी मत है कि इस उपाय से गेड्रूँ की ३० से ७५ प्रतिशत श्रीर श्रान्य धान्यों की ६० प्रतिशत पैदावार बढ़ सकती हैं। परन्तु प्रश्न यह है कि वीज श्रीर खाद में सुधार कैसे हो १ योख, श्रमेरिका, चीन श्रीर जापान में उत्तम खाद का ग्रधिक उपयोग ग्रच्छी उपज का मुख्य कारण है। हमार देश में प्राकृतिक खाद का बहुत श्रधिक परिमाण में उपयोग हो सकता है। इसमें सदेह नहीं कि विछले कुछ वपों से कम्पोस्ट खाद बनाया जाने लगा है; परन्तु लगभग ६००० म्युनिसिपैलिटियों में श्रभी केवल ६५० म्युनिसिपैलिटियों ने ही कम्पोस्ट योजना को चालु किया है श्रीर वे प्रति गर्प ५ लाख टन खाद बनाती हैं जो देश की ज्ञमता के लिए केवल ७ प्रतिशत ही है। भूमि से श्रन्न लेने के लिए हमें उसे खाद देना चाहिए । केन्द्रीय सरकार ने विहार मे सीधरी नामक स्थान पर खाद बनाने की एक विशाल निर्माणी स्थापित की है जहाँ पर वैज्ञानिक रीति से खाद वनाया जाने लगा है। परन्तु सबसे बड़ी श्रावश्यकता इस बात की है कि देशी खाद बनाने के कार्य को प्रोत्साहन दिया जाय। यह काम म्युनिसिपैलिटी, टाउन एरिया तथा प्राम पंचायतो के द्वारा भली भौति किया जा सकता है। 🗡 खाद के श्रतिरिक्त कृपि उत्पादन में उत्तम बीज की भी एक बड़ी समस्या है। श्राज जो बीज हमारे कृपकों को मिलता है वह न तो उत्तम प्रकार का ही होता है श्रीर न पर्याप्त ही होता है। श्रावश्यकता इस वात की हो चली है कि उचित परिमाण मे देश के विभिन्न भागों मे उन्नत एवं ग्रन्छी धान तथा गेर्ड़े के बीज भंडार खोले जाएँ । हमारे देश में कोई ५८० लाख एक्ड भूमि में घान तथा २६० लाख एकड़ भूमि में गेहूँ की खेती होतो है। इस सबके लिए १६ लाख

टन चायल तथा १० लाख टन गेहूँ के बीज की ग्रावश्यकता है। इतना बीज तैयार करना कोई किटन बात नहीं है। सर्कार ने श्रच्छे बीजो की एक योजना बनाकर यह कार्य भारतीय कृषि श्रमुनंधानशाला को सौप दिया है। स्थान-स्थान पर कृषि विभाग द्वारा शोध का कार्य चल रहा है। परन्तु सरकार का यह प्रयन है कि श्रच्छे बीजो के विनरण की वर्तमान योजनाश्रो के ग्रांतिरिक्त एक ऐसी योजना बनाई जाय जिससे कृपक स्वय श्रच्छा बीज श्रपने श्राप पैदा कर सकें। इससे कृषि उत्नादन बृद्धि में पर्याप्त सहायता मिल सकेंगी। भारतीय कृषि श्रमुत्तधानशाला के श्रांकड़ों से जात होता है कि धान की श्रमेक ऐसी प्रकार हैं जिनको बोने से चावल की पैटावार १० प्रतिशत से १२ प्रतिशत तक बढ़ाई जा सकती है। देश में इसकी परीक्ता भी की गई है। १६४५-४६ में भारत संघ में चावल की कुल खेती के केवल १५ प्रतिशत से श्रच्छा श्रीर उत्तम बीज बोया गया था जिससे करीव १३ लाख टन श्रधिक चावल उत्पन्न हुश्रा। उत्तम बीज उत्पन्न करने की समस्या को हल करने के लिए एक देशव्यापी योजना की श्रावश्यकता है।

है। मारतीय छिप की एक मूल समस्या सिंचाई के उत्तम साधनों का श्रमाव रहा है। मारतीय छिप सदैय मानसूनों की छपा पर निर्मर रही है। परन्तु श्रव छिप की मानसूनों की छुपा पर निर्मर रही है। परन्तु श्रव छिप की मानसूनों की छुपा पात्र नहीं रखना चाहिए। श्रव तक ऐसा देखने में श्राया है कि यदि वर्षा श्रिधक हुई तो खेत वह जाते हैं श्रीर यदि सूखा पड़ गई तो भी श्रकाल पड़ जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि भारतीय छिप के लिए सिचाई का उत्तम प्रवन्ध नहीं है। सिचाई के साधन; जैसे, नल-कूप, नहरें, विजली के कुए श्रादि बनाना श्रावश्यक है। सरकार श्रव इस श्रोर ध्यान देने लगी है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी पंजाब तथा बिहार में कुए बनाने की योजना चल रही है। दीर्घ-कालीन योजना में सरकार ने नदियों की बहुमुखी योजनाएँ तैयार की है। कई योजनाश्रों का तो काम भी श्रारम्भ हो चुका है। इन बहुमुखी योजनाश्रों में नदियों के बहाव को नियन्त्रित करके बॉध बनाये जाएँगे जिससे सिंचाई हो सके, भयकर बाढ़ रोकी जा सके, जल-विद्युत बनाई जा सके नदियों को जहाजरानी के योग्य बनाया जा सके श्रोर जल-विद्युत के हारा उद्योगों को

उन्नत किया जा सके । सिचाई-सहकारी-समितियाँ भी बनाई गई हे जी सिंचाई को विद्युत द्वारा प्रगति देंगी ।

✓ भारतीय कृषि की सबसे बड़ी समस्या हमारे देश की भूमि-व्यवस्था रही है। किसान श्रनेक यातनाएँ श्रीर कटिनाइयाँ उठा कर कृपि करता रहा है परन्तु वह श्रपने खेत का मालिक नहीं रहा । इस प्रकार भूमिपति श्रीर कृपक के वीच एक वडी गहरी खाई रही है। यह कार्यसमता श्रीर सामाजिक न्याय दोनो दृष्टि से न केवल अनुचित ही है वरन् अन्यायपूर्ण भी है। अन्य देशों मे भूमि-पति कृपक भी हैं। सन् १६३६ में, युद्ध के प्रथम वर्ष में, फ्रांस में ६० प्रतिशत, स्विटज्रलैंग्ड में ८० प्रतिशत, जर्मनी में ८८ प्रतिशत श्रौर चैकोस्लोवाकिया में ६० प्रतिशत भृमिपति जमीन जोतनेवाले किसान थे। अब स्वतत्र भारत में कृषि की इस मृल समस्या को दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है। जमीदारी ग्रौर जागीरदारी मिटाई जा रही है। किसानों को भूमि का ग्राधिकार दिया जा रहा है । राज्य सरकारों ने जमींदारी श्रीर जागीरदारी उन्मूलन नियम पास कर लिए हैं। ग़ैर सरकारी तौर पर भी भूमिहीन किसानों को भूपतियों से भूमि लेकर दी जा रही है। श्राचार्य विनोबा भावे ने "भूदान यज" श्रान्दोलन उठाया है जिसके अन्तर्गत वे देश की पैदल यात्रा करके ५ करोड़ एकड़ भूमि भूपतियों से दान लेकर भूमि-हीन किसानों को देने का निश्चय कर चुके हैं। इस समस्या के इल होने पर सहकारिता के श्राधार पर यदि कृषि की जाय तो कृषि की एक वडी समत्या दूर हो सकेगी । रिजर्व बैंक अर्थेफ इण्डिया ने सहकारी कृषि पर अन्य देशों से ऑकड़े प्राप्त किए हैं और बताया है कि भारत में भी सहकारी कृषि करने के प्रचुर श्रवसर हैं।

किसान को भूमि का स्वामी मानने से भी हमारी समस्या सुलक्षती नहीं हैं, क्योंकि किसानों की श्रिपेत्ता खेतिहर मजदूरों की संख्या यदि श्रिधिक नहीं तो उनके बरावर श्रवश्य है। घरेलू व्यवसायों के नष्ट हो जाने से उनकी वरावर वृद्धि हो रही है। यह खेतिहर मजदूर संगठित नहीं हैं; इसलिए न्यूनतम मजदूरी का कान्न बनाने पर भी इस श्रवस्था में विशेष लाभ न होगा। इनकी संख्या घटने के बजाय बढ़ ही रही है। मुद्रास में सन् १६०१ में प्रति हजार ३४५

#### मारतीय कृषि की समस्याएँ

स्वेतिहर मजद्र थ पर सन् १६३१ मे प्रति हजार ४२६ हो गए। वगाल मे मूमि-होन जनता १८ लाख (१६२१) से बढ़कर २७ लाख (१६३१) हो गई। सन् १६३१ की जनगणना की रिपोर्ट मे लिखा है कि सन् १८८२ में मूमिहीन दिन में काम करनेवाले अमिकों की संख्या ७० लाख थी, जो १६२१ में बढ़कर २१५ लाख हो गई और सन् १६३१ में ३३० लाख तक पहुँच गई।१६५१ की जनगणना में वह और भी बढ़ी हुई मिले तो कोई ग्राश्चर्य न होगा। १६५३ के बंगाल के ग्रकाल के समय कलकत्ता विश्वविद्यालय ने ग्रकाल-पीहितों की जाँच की थी। इस जाँच से पता लगा कि ग्रकाल-पीहितों में ७२ प्रतिशत व्यक्ति खीतहर मजद्र श्रथवा छोटे किसान थे। खीतहर मजद्र साल में ६ मास तक खाली रहता है। उसकी ग्रवस्था दास के समान है। साधारणतः उनका वेतन ४ से ८ ६० तक होता है। खेती के साथ इन खेतिहर मजद्रों की समस्या मी गुड़ी हुई है। इसको हल किए दिना मारतीय कृषि का हल नहीं ढूँढा जा सकता।

ि हमारे देश में खेतों का चित्रफल छोटा है श्रीर खेत छोटे श्रीर छिटके होते हैं। वे इतने छोटे होते हैं कि कभी-कभी खेत जोतने में वैलों को ठीक-ठीक धुमाया भी नहीं जा सकता। श्रमेरिका में खेतों का श्रीसत चेत्रफल १४५ एकड़ है, डेनमार्क में ४० एकड़, स्वीडन में २५ एकड़, जर्मनी में २२ एकड़, इझलैंड में २० एकड़ श्रीर भारत में ५ एकड़ है। मद्रास में श्रीसत जोत ४३ एकड़ है लेकिन कही-कही इससे भी कम है। खेतों के छोटे श्रीर छिटके होने से खेती में रकाघट होती है, श्रीर खेती में स्थायी सुधार भी नहीं हो सकते। पसलों की देख रेख भी ठीक नहीं हो सकती श्रीर किंचाई का भी उत्तम प्रवन्ध नहीं हो सकता। इस समस्या को दूर करने के लिए खेतों की चकबन्दी होनी चाहिए। खेतों की चकबन्दी सहकारी समितियों श्रीर कान्नों द्वारा की जा सकती है। पंजाब में सबसे पहिले सहकारी समितियों द्वारा चकबन्दी का काम श्रारम्भ किया गया था। जुलाई सन् १६४३ में वहाँ रहन० समितियों थीं श्रीर लगभग ४५ लाख एकड़ भूमि में चकबन्दी की गई थी। सन् १६३६ में एक कान्न पास किया गया जिसके श्रनुसार दो तिहाई जमीदारों की इच्छा से चकवन्दी श्रानियाय

रूप से की जा सकर्ती है। उत्तर प्रदेश में इसी प्रकार का कानून सन् १६३६ में बना जिसके अनुसार कार्य हो रहा है।

ि कृषि की एक श्रीर बढ़ी समस्या मिट्टी के कटाव की है। निदयों के श्रास-पास बहुत-सी भूमि वर्षा के पानी की तीन्न गित से कट कर वह जाती है श्रीर बड़े गहरें गड़ दे हो जाते हैं। उत्तर प्रदेश श्रीर पश्चिमी बंगाल से ऐसा बहुत होता रहता है। उत्तर प्रदेश में लगभग ८० लाख एक मूमि इस प्रकार वेकार पड़ी हुई है। इस मिट्टी के कटाव को रोकने के उपाय करने चाहिए। इसके श्रितिरिक्त कही-कही पानी जमा होता रहता है जिससे मिट्टी उपजाऊ नहीं रहती। उत्तर प्रदेश में लगभग ४५ लाख एक मूमि इस प्रकार वेकार हो गई है। इस बात को रोकने के उपाय किए जाने चाहिए। मिट्टी के कटाव को रोकने के मुख्य दो उपाय हैं। जिस जगह कटाव शुरू हो उससे बुछ ऊपर बॉध लगा कर पेड़ लगा दिये जाएं। पेड़ उगाने से पानी की गित मंद हो जायगी श्रीर मिट्टी का कटाव बन्द हो सकेगा श्रीर धीरे धीरे भूमि समतल हो जायगी। पेड़ उगाने का यह काम वेवल किसानो पर नहीं छोड़ा जा सकता। इस सम्बन्ध में सरकार को कार्य करना चाहिए। सरकार ने यह कार्य श्रारम्भ कर दिया है। प्रतिवर्ष "वन महोत्सव" मनाया जाता है जिसके श्रन्तर्गत सरकारी श्रीर ग़ैर-सरकारी तौर पर बृच्च लगाने का काम होता है।

केवल भूमि की समस्यात्रों का हल करने पर ही कृषि में सुधार नहीं हो सकता । किसानों की निपुणता बढ़ाने का भी प्रयत्न करना चाहिए। इस विषय में दो बातों पर ध्यान देना होगा— किसान की निपुणता श्रीर भूमि के साथ उसका सम्बन्ध । मारतीय किसान किर्धन श्रीर निरक्तर है। वह ऋण के भार से दबा हुशा है। उसके विषय में यह कहावत प्रसिद्ध है कि वह ऋण में ही जन्म लेता है श्रीर उसमें ही उसकी मृत्यु होती है। बंगाल प्रान्तीय वैकिङ्ग जॉच कमेटी की रिपोर्ट के श्रनुसार बंगाल के ऋणको पर सन् १६२६ में १०० करोड़ रुपये का ऋण था श्रीर वह १६३५ में बढ़कर २७५ करोड़ रुपया हो गया था। युद्ध-काल में इसमें कुछ कमी हुई है। कुछ लोगों का मत है कि बंगाल का किसान ऋणमुक्त ही हो गया है। किन्तु यह विचार श्रीर धारणा गलत है कि युद्ध-कालीन में हगाई से केवल किसान को ही लाभ हुशा है। महगाई में लाभ श्रवश्य

٨

हुआ है पर छोटे किसानो को उस मात्रा मे लाभ नही हुआ है जितना सोचा जाना है। दूसरी जीवनोपयोगी सारी वस्तुएँ उसे मॅहगे टामो—चीर वालार के टामा पर खरीटनी पड़ी हैं। भारतीय किसान श्रात्म-निर्भर नहीं हैं, इसलिए बह मॅहगी का भी प्रा-पूरा लाभ नहीं उटा सकता । कृपि-त्रमुगा की समस्या लगभग ज्यों की त्यों ही बनी रही। भारतीय किमान की निर्धनता के त्रानेक कारण हैं: जैसे एक मात्र भूमि पर ही जीविका के लिए निर्भर रहना, भूमि का छोटे-छोटे श्चनुत्यादक टुकडो में वॅट जाना. भृमि से पैदावार का कम होना, भृमि श्रीर श्रन्य श्रोतो से कम श्राय का होना. इत्यादि-इत्यादि । श्रावश्यकता इस बात की है कि किसानों को उचिन ब्याज पर ऋग दिए जाएँ। सहकारी समितियों की संख्या बढ़नी बाहिए श्रीर ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि किसानो को श्रल्प-काल के लिए लगभल ६ प्रतिशत ब्याज पर ऋग मिल जाया करे। इंग्लैंड में किसानो को ६० वर्ष के लिए Agricultural Mortgage Corporation से ३६ प्रतिशत व्याज दर पर ऋण मिलता है। हमारे देश मे भी इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए । १६४६ में गाडगिल कमेटी ने सुम्ताव द्रिया. था कि प्रत्येक प्रान्त मे एक ऐसी संस्था त्थापित होनी चाहिए जो किसानों की थोड़े व्याज पर ऋण दिया करे।

किसान श्रानी वस्तुशों के उचित दाम भी प्राप्त नहीं कर पाते । वे ऐसे समय में श्रानी पसल वेचते हैं जबकि कीमतें बहुन गिरी हुई होती हैं । उपमोक्ता जब एक ठपये का माल खरीदता है तो किसान को द्री श्राने मिलते हैं । वाकी वीच के दलाल खा जाते हैं । किसान श्रापने श्राव को मिरहियों में नहीं ले जा मकते क्यों कि उन्हें वहाँ के दिन प्रति दिन के माव मालूम नहीं रहते । यातायात के साधन भी नहीं है । इस सम्बन्ध में उचित सुधार होने चाहिए । माप श्रीर तौल निश्चित हो जानी चाहिए । यातायात के साधनों में उन्नति होनी चाहिए । पक्की खित्यों का प्रवन्ध होना चाहिए । सहकारी समितियों की स्थापना होनी चाहिए जिनके द्वारा किसानों को श्रापना माल वेचने में सहायता मिले ।

कृषि की दशा नुधारने में पशुधन की उन्नति भी श्रावश्यक है। हमारे देश में पशु बहुत निर्वल हैं श्रीर कृषि में काम श्राने वाले श्रौजार भी प्रायः पुराने हैं। वैलों के निर्वल होने से खेतो की जुताई गहरी नहीं हो पाती। पशुत्रों की नस्ल में सुधार होना चाहिए । चारे की उपज बढानी चाहिए । पशु श्रीपधालय खुलने चाहिएँ श्रीर लेती के यन्त्र भी नये ढड़ा के होने चाहिएँ । हाल ही में सरकार ने खेती के लिए नये यन्त्रों का उपयोग श्रारम्भ किया है । सरकार के कृषि विभाग वैज्ञानिक हल किसानों को उधार देने लगे हैं ।

कृपि की स्थिति सुधारने में एक श्रइचन यह भी है कि हमारे किसान निरत्तर श्रीर श्रजान हैं श्रीर उनका दृष्टिकोण संकृचित रहता है। निरत्तर होने के कारण वे श्रपना ग्रौर कृपि का भला बुरा नहीं सोच पाते। कृपि की उन्नति के लिए कपको की मानसिक उन्नति भी श्रावश्यक है। उनकी शिक्ता का भन्ना पूरा प्रवन्ध हो, शिक्तालय खोले जाएँ, श्रीपधालय बनाए जाएँ श्रीर स्वास्थ्य सम्बन्धी सुधार योजनाएँ बनाई जाएँ । ऋपको मे मनोवैज्ञानिक परिवर्तन करने की श्रावश्यकता है। कृपि समस्यात्रां को दूर करने मे तो परिश्रम श्रीर लगन ही सफलता ला सकती है। किंपि उद्योग तो एक ऐसा व्यक्तिगत विकेन्द्रित धन्धा है जिसको उन्नत बनाने के लिए भूमि, पशु श्रीर झुपक, तीनो में सुघार करने होगे। श्रनेक वर्षों से हमारे देश में जो श्रन्न मंकट चल रहा है उसका मूल कारण कृपि सम्बन्धी समस्यात्रों के प्रति हमारी उदासीनता है। त्रव हम इन समस्यात्रों का महत्त्व समभते लगे हैं और यदि सरकार और जनता ने मिलकर काम किया तो देश की कृपि उन्नत होगी । योजना कमीशन ने भारत की कृपि की समस्यात्री को न भुलाकर श्रपनी पाँच वर्षीय योजना में कृषि उन्नति के कार्यों को पर्याप्त स्थान दिया है। त्राशा है योजना 'कार्यान्वित होने के परचात् पॉच वर्षों में कपि की ये समस्याएँ सलभ सकेगी।

भूमि का भी कृपीकरण करने की योजना सरकार ने श्रपने हाथ में तो रक्खी है। इस प्रकार भारत सरकार की कृपीकरण योजना के श्रन्तर्गत ६२ लाख एकड भूमि का कृपीकरण निकट भविष्य में ही किया जा रहा है। इस भूमि को कृपि योग्य बनाने का कार्य केन्द्रीय ट्रेक्टर संघ के सुपूर्व कर दिया है। इस विभाग ने सम्पूर्ण देश में बजर भूमि की जॉच-पडताल की है श्रीर पता लगाया है कि सभी राज्यो श्रीर राज्य-संघों में भूमि का इस प्रकार कृपीकरण हो सकता है।

| राज्य या राज्य-संघ | लाख एकड़         |
|--------------------|------------------|
| मध्य भारत          | <i>ु</i> १४      |
| उत्तर प्रदेश       | १०               |
| मन्य प्रदेश        | $\boldsymbol{s}$ |
| बम्बई              | પ્               |
| उडीसा              | પ્               |
| पूर्वी पजाब        | ¥.               |
| विन्थ्य प्रदेश     | Ä                |
| ग्रन्य             | ٧                |

मध्य प्रदेश में यह कार्य बहुत शीव्रता से हो रहा है। वम्बई में भी सरकारने पहले केवल चार ट्रेक्टरों की सहायता से कृषि के यंत्रीकरण का विभाग खोला था, श्राज इस राज्य के पास १०० से भी श्रिधिक ट्रेक्टर हैं जो १५ जिलों में काम कर रहे हैं श्रीर इन्होंने १ लाख एकड़ वंजर भूमि की जुताई की है। ट्रेक्टरों के चलाने के लिए कुशल व्यक्तियों के न मिलने के कारण कृषीकरण का कार्य उतना श्रिधिक नहीं बढ़ सका है जितनी कि श्रावश्यकताथी। सरकार को चाहिए कि यातायात के साधनों में सुधार करे तथा कुशल व्यक्तियों को इन ट्रेक्टरों के चलाने की शिद्धा का भी प्रबन्ध करे।

गत महायुद्ध से पूर्व भारत के कृषि उद्योग में ट्रेक्टरों का इतना ग्राविक प्रयोग नहीं था जितना श्रव होने लगा है। श्रनुमान है कि युद्ध से पूर्व भारतीय कृषि में केवल २४८ ट्रेक्टर थे जब कि इंगलैंड जैसे छोटे देश मे १५,००० ट्रेक्टरों से काम होता था। रूस में, जहाँ कृषि के यन्त्रीकरण का श्रादर्श उत्थान हुआ तथा जिसके कारण उत्पादन में भारी क्रान्ति हुई, १६२८ में कोई ६ हजार सात सी ट्रेक्टर खेतों में काम करते थे; परन्तु यही संख्या १६३७ में बढ़कर ८४,५०० हो गई। इससे पता चलता है कि पाश्चात्य देशों में कृपी के यन्त्रीकरण पर कितना जोर दिया गया है और वहाँ ट्रेक्टरों ने कैसी काया पलट कर दी है। ट्रेक्टरों के प्रयोग से समय और शक्ति की वचत होती है और जिस एक हजार एकड़ भूमि पर जितने व्यक्तियों की श्रावश्यकता होती है उसी भूमि पर ट्रेक्टरों का प्रयोग करने से ५० या उससे भी कम व्यक्तियों की श्रावश्यकता होगी।

भूमि के कृपीकरण की एक सबसे वडी समस्या यह है कि भारत का निर्धन किसान वजर भूमि को तोडने का व्यय कहाँ से उठावे, उसे ट्रेक्टर कहाँ से मिले ? इसके लिए दो मार्ग हा सकते हैं।

सरकार स्वयं सरकारी चेन्द्र स्थापित करके ख्रपने खर्चे पर बजर 5 भूमि को तोड़ कर स्वय खेती करे, परन्तु सरकार ध्रभी इस कार्य को ख्रपने हाथ में नहीं ले सकती। इस काम में सरकार कुशल कृपक की मॉित कार्य नहीं कर सकेगी। तब तो यही ठींक होगा कि सरकार ख्रपने व्यय पर बंजर भूमि को तोड़ कर कृपकों को दे दे जिस पर वे कृपि करते रहे। सरकार ऐसा ही कर भी रही है। मध्य भारत, दिल्ली, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में सरकार ने स्वयं बंजर भूमि को तोड़कर उस पर शरणार्थियों को वसा दिया है। इससे शरणार्थियों की समस्या भी हल होती जा रही है ख्रीर भूमि का कृपीकरण भी होने लगा है।

्र. दूसरा उपाय यह है कि कृपको की सहकारी समितियाँ हो जो वंजर भूमि को तोडकर कृपि के कार्य को प्रोत्साहन दें। किसी एक व्यक्ति विशेष को नई भूमि तोडकर कृपि करने का भार सहन करना सम्भव नहीं होगा। श्रातः कृपको की सहकारी समितियाँ वने जो सम्मिलित रूप से सरकारी कृपि विभागों को देख-रेख में काम करें श्रीर कृषि विभाग उनकी श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करते रहें। सहकारी समितियाँ बनाना इसलिए भी श्रावश्यक है कि जिससे छोटे श्रीर छिटके खेत सम्मिलित रूप से मिलकर इतने वड़े बन सकें कि उन पर यन्त्रों का प्रयोग श्रव्छी तरह से किया जा सके। प्रत्येक समिति को कुछ ट्रोक्टर श्रीर कुछ यन्त्र श्रपने निजी व्यय से रख लेने चाहिएँ श्रीर उनको चलाने के लिए

कुछ कुशल व्यक्ति भी राव लें। सामात अपने ट्रेक्टरों को सदस्यों के लिए किराए पर भी देती रहे।

इसके श्रांतिरिक ट्रेक्टरों का प्रयोग सिम्बदा प्रणाली पर भी बढ़ाया जा सकता है। कोई धनी दुशल कृषक बुद्ध ट्रेक्टर ले ले श्रीर संविदा की शतों के श्रमुक्तार कुट्छ धन गांश के बटले कृष्य कृपकों को किराए पर दे दिया करें। इस प्रकार शनै: शनै: जब ट्रेक्टरों का महत्व बटता प्रतीत हैंगा श्रीर उनसे कुंछ लाभ होता दिखाई देगा तो कृपक वर्ग स्वय उनका प्रयोग श्रारम्भ करने लगेगा। सरकार इन टेक्टारों को ट्रेक्टर खरीदने में सहायता कर सकती है तथा तल शांक का भी प्रवन्ध सरकार को करना होगा। सरकारी क्रिय विभाग भी कृपकों को ट्रेक्टर किराए पर देकर कृपकों की सहायता कर सकता है। सरकारी कृपि विभाग श्रद ऐमा करने लगे हैं।

कृषि यन्त्रों का प्रयोग सफल बनाने के लिए सरकार को कुछ छौर विशेष कार्य भी करने हं गे। जिन स्थानों पर वजर भृभि के तोड़ने का काम चल रहा हो वहाँ ट्रेक्टर जेन्द्र स्थानित कर देने चाहिएँ जहाँ से क्यक तथा समितियाँ ट्रेक्टर प्राप्त कर सके छौर अपने ट्रेक्टरों की ट्रूट-फूट की मरम्मत भी करा सकें। इन सरकारों जेन्द्रों में कुशल कार्शनर भी होने चाहिएँ जो समय पर कृषकों को यन्त्रों का प्रयोग समभा सके छौर उनकी सहायता कर सकें। सरकार को यह भी चाहिए कि देश में ही ट्रेक्टर, हारवेस्टर तथा अन्य कृषि यन्त्र बनाने का प्रवन्ध करे। सरकार विदेशों से यह यन्त्र मंगाकर अधिक भला नहीं कर सकती। यद्यपि केन्द्रीय सरकार ने अन्तर्राष्ट्रीय बेक से अन्य लेकर अमेरिका से ट्रेक्टर मेंगाये हैं परन्तु आवश्यकता यह है कि देश में ही इनके बनाने का प्रवन्ध हो। बन्बई राज्य में ट्रेक्टर बनाने का एक कारखाना खोला गया है परन्तु अभी ऐसे कारखानों की और आवश्यकता है।

म्मि के कृषीकरण में यन्त्रों का प्रयोग बढ़ाने के लिए भारतीय कृषकों के मनोविज्ञान में परिवर्तन करने की ज्ञावश्यकता है। भारतीय कृषक पुराने विचारी का व्यक्ति है किसे पुराने रीति-रिवालों का तथा कृषि कार्य-रौली में परिवर्तन

हरना सहज ही में भला प्रतीत नहीं होता। इसके लिए शिद्धा की श्रावश्यकता है। स्कूलों श्रीर कॉलिजों में कृषि के यन्त्रीकरण पर विशेष जोर देना चाहिए श्रीर यदि एक बार भारतीय कृषक भूमि का कृषीकरण करने श्रीर कृषि का यन्त्रीकरण करने को तयार हो जाए तो उसे सब श्रावश्यक सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ। भूमि के कृषिकरण में निम्न बातों की श्रावश्यकता है:— एक, पर्याप्त हंख्या में उचित ट्रेक्टरों की प्राप्ति; दसरा, उन्हें चलाने के लिए वृशल मिस्त्रियों तथा तल-शक्ति का प्रवन्ध; तीसरा, वंजर भूमि को तोइकर समतल करना; वौथा, समतल बनाने के पश्चात् सहकारी सिद्धान्तों के श्रनुसार कृषि करना। यदि इस प्रकार देश की बंजर श्रीर निटल्ली भूमि को तोइकर कृषि की जाती रही तो फेर देश को श्रव के लिए विदेशियों के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा।

# ३—भारत में जल-सम्पत्ति का विदोहन (निदयों की बहुमुखी योजनाएँ)

भारत के समस्त प्राकृतिक सावनों में निर्देशों का एक विशेष स्थान है जिनके द्वारा राष्ट्र के श्रार्थिक कलेक्स को मुद्द श्रीर सर्तुनित बनाने के लिए 'जल प्रदाय' ( Water Supply ) तथा 'जल-शक्ति' ( Hydro-elect-ricity ) दोनों ही पर्यात मात्रा में प्राप्त हो सकते हैं। जल प्रदाय से कृषि की उन्नित करके श्रव उत्पादन बढ़ाया जा सकता है तथा जल-विद्युत से श्रीद्यों- 'गिक कारखानों का विकास करके श्रीद्योगिक मंगटन बिलप्ट बनाया जा सकता है। हमारे देश में इन दोनों ही वस्तुश्रों का सबंधा ग्रमाव रहा है। परन्तु इसका कारण यह नहीं है कि हमारे देश में निर्देश का ग्रमाव श्रथवा निर्देश में पर्यात जल का ग्रमाव हो। देश में निर्देश की मख्या किसी भी श्रव्य देश से कम नहीं श्रीर ग्रनेक निर्देश तो ऐसी हैं जिनमें वर्ष भर जल की पर्याप्त मात्रा रहती है। देश में निर्देश का एक जाल-सा बिछा हुश्रा है। यहाँ तक कि प्रत्येक राज्य में एक न एक नदी बहती ही है। ग्रब तक इन निर्देश का कोई ६ प्रतिशत जल सिंचाई के लिए उपयोग होता था श्रीर शेप ६४ प्रतिशत जल बहकर समुद्र में चला जाता था। इस प्रकार देश की ग्रधिकाश जल सम्मत्ति मानवीय श्रावश्यकताश्रों के काम न श्राकर व्यर्थ ही नए होती थी।

यह कहने की आवश्यकता नहीं कि देश की विदेशी सरकार ने इस जल सम्पत्ति का विदोहन करने के विषय में कभी सोचा भी नहीं। उन्होंने हमारी नदियों का मूल्य ही नहीं समभा। अगरेजों के आने से पूर्व नदियों का उपयोग व्यापारिक जल-मार्गों के रूप में होता रहा था जिनके द्वारा नावों से माल एक त्यान ने दूसरे स्थान तक पहुँचाया जाता था। अंगरेजी राज्य-काल में नदियों में से नहरें निकाल-निकाल कर सिंचाई का कुछ काम होता रहा, परन्तु इनका पूरा-पूरा उपयोग करने के विषय में स्वतन्त्रता प्राप्ति से पहले कभी सोचा भी नहीं गया था। सरकार की इस उदासीनंता का एकमात्र परिणाम यह हुआ कि

देश की जल सम्पत्ति का पूरा-पूरा उपयोग न हो सका ख्रौर प्रति वर्ष देशवासियों को प्रकृति-कोप का शिकार वनना पड़ा। निदयां में भारी-भारी वाढ़ त्राती रही जिनसे सम्पत्ति श्रौर जीव दोनो की श्रसीम हानि होती रही, प्रकृति की निधि—नदियों का जल—नष्ट होता रहा श्रीर देश में पर्याप्त प्राकृतिक सम्पत्ति के होते हुए भी राष्ट्र समृद्धिशाली न हो सका । सुन् १६०१-२ में इस सम्पत्ति का विदोहन करने के लिए "भारतीय सिचाई कमीशन" की नियुक्ति हुई जिसकी सिफारिशो के अनुसार देश मे नहरें बनाने की नई-नई योजनाएँ वनाई गईं श्रीर नहरें बनाने का कार्य श्रिधिक तेजी के साथ श्रारम्भ कर दिया गया। परन्तु श्रव नदोन्नति की योजनाश्रों का रूप बदल रहा है। सिंचाई हो नहीं, जल सम्पत्ति के विदंहन के लिए बहुमुखी योजनाएं बनाई जा रही हैं। श्रव तक नदोन्नति की योजनाएँ नेवल सिचाई तक ही सीमित थी। कही-कही पर निदयों के प्रपातों से जल विद्युत भी तैयार की जाती थी; परन्तु साधारखदः जल विद्युत तैयार करने के जिए कोई मिशेष योजनाएँ नहीं वनाई गईं! यहाँ यह कहना श्रनुचित न होगा कि हमारे देश में विद्युत का उपयोग संसार के श्रन्य देशो की श्रपेक्षा बहुत कम है। देश की श्रार्थिक समृद्धि तथा देश निवा-सियो के रहन-सहन के स्तर का जान प्रायः इस बात से हुत्रा करता है कि उस देश में वहाँ के निवासी श्रपने उत्पादन तथा उपभोग सम्बन्धी कार्यों में बिजली का कितना प्रयोग करते हैं। इस मापदराड से हमारा देश पाश्चात्य देशो की अपेद्मा बहुत पिछुड़ा हुआ है। अन्य देशो की समानता में प्रति वर्ष विद्युत का

V प्रति व्यक्ति उपभोग इस प्रकार है:— विजली का उपभोग देश क्लोबाट केनेडा ३५८० नार्वे 3408 श्रमेरिका १७७५ 33 स्वीडन १७४३ 33 स्विटजरलेएड १७१७ 22 इइलैएड **44** 33 १२ भारत 23

इससे स्पष्ट है कि हमारे देश में विद्युत का उपभोग कितना कम है। हमारे देश में वर्तमान विद्युत शक्ति लगभग २० लाख किलोवाट के बरावर ब्रॉकी गई है जिसमें ने ब्रामी तक कोई ५ लाख किलोवाट विजली ही उत्पन्न की जाती है।

राष्ट्रीय सरकार ने देश की नदियों का विदोहन करने के लिए बहुमुखी योजनाएँ वनाकर कार्य करना ज्ञारम्भ कर दिया है। वहुमुखी योजनात्र्यों से तात्वर्य यही है कि नदियों का इस प्रकार विदोहन हो जिससे उनसे एक नहीं, श्चनेक लाभ मिलते रहे-भयंकर बाढ़ रोकी जा सके जो प्रति वर्ष देश की समत्ति को नप्टपाय कर देती हैं, सिचाई की सुविधाएँ बढ़ाई जा सके जिससे श्रन तथा श्रन्य कृषिजन्य कच्चा माल उत्तन्न किया जा सके, जल विद्युत बनाई नाय जिससे उद्योगों को उन्नत किया जा सके तथा त्रावागमन के लिए नदियो को जहा ज़रानी के योग्य बनाया जाय । इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए नदियों के प्रवल वेग को नियन्त्रित किया जा रहा है। राष्ट्रीय योजना समिति ने श्रपनी रिपोर्ट में इस बात पर विरोध जोर दिया है कि नदोन्नति के प्रोग्राम में केवल । सिंचाई तथा जल विगुत का उत्पादन ही नहीं होना चाहिए वरन् जल सम्पत्ति का पूर्ण रूप से विदोहन होना चाहिए। योजना बहुमुखी होनी चाहिए। सिंचाई का प्रवन्ध भी किया जाय, नर्दियों को द्याचागमन के योग्य भी बनाया जाय, ' प्रति वर्ष त्राने वाली भयंकर बाढ़ों को रोक कर उनका सदुपयोग किया जाय, निदयों के प्रपातों से जल विद्युत भी तैयार की जाय तथा निदयों को सर्वोड़ रूप से राष्ट्र के हित के योग्य बनाया जाय। योजना कमीशन का भी मत है कि निदयां का ऐसा विदोहन एक राजनैतिक वुढिमानी ही नहीं वरन् अर्थशास्त्र की दृष्टि से भी ग्रच्छी वात है।

श्रमेरिका ने नदियों की बहुमुखी योजनाएं सफल बनाने के लिए ऐसा कार्य, किया है जिससे श्राज सारा संसार उसकी विद्वत्ता पर श्राइचर्य करने लगा है। श्रवतक श्रमेरिका की सरकार ने नदी योजनाश्रों को पूरा करने में कोई ४७१८ मिलियन डालर खर्च किए हैं श्रीर श्रनेक ऐसी योजनाश्रों पर श्रभी काम हो रहा है जिनपर ४५६३ मिलियन डालर श्रीर खर्च होंगे। श्रमेरिका सरकार की

योजना है कि निकट भिर्वष्य में ऐसी अनेक योजनाश्रो पर कार्य आरम्भ किया जाएगा श्रोर इन पर १८,६८१ मिलियन डालर खर्च होंगे। अमेरिका की सबसे प्रसिद्ध बहुमुखी योजना 'टेनेन्सी घाटी योजना' है जिसके अन्तर्गत टेनेन्सी नदी का जो पानी पहले इकड़ा होकर खेती, घर-द्वार, स्टूलो श्रीर पुलो को नए करता हुआ सर्वनाश का नंगा नाच किया करता था, उसी की आज २० बॉध बनाकर घर लिया गया है और २० तालों मे भर दिया गया है। इस योजना मे कुल ८० करोड़ डालर की पूँजी लगाई गई है श्रीर यह योजना १४ वर्षों में तैयार हुई है। इस योजना के अन्तर्गत श्राज २५ लाख किलोबाट बिजली तैयार होती है जिससे अब तक कोई २ करोड़ ४० लाख डालर की श्राय हो चुकी है। सत्य तो यह है कि टेनेन्सी वाटी योजना ने लाखां व्यक्तियों के जीवन में विचित्र कान्ति-सी पहुं करदी है श्रीर देश को सम्पन्न बना दिया है।

भारत सरकार ने भी श्रव देश की जल सम्पत्ति का विदोहन करने का हड निश्चयं कर लिया है। देश के भिन्न-भिन्न भागों में कोई १३५ योजनान्त्रों पर काम हो रहा है। इनके भ्रतिरिक्त १२२ योजनाए ऐसी हैं जिन पर या तो जॉच-पडताल हो रही है श्रौर या जो पूँ जी के श्रभाव के कारण श्रधूरी पडी हैं । श्रनुमान है कि इन २५७ योजनाश्रो पर सरकार कोई १६०० करोड़ रुपया व्यय करेगी। उपर्यु क १३५ योजनात्रों मे ११ वहुपृत्वी योजनाएँ हैं, ६० योजनाएँ ऐसी है जिनके ग्रन्तर्गत केवल सिंचाई का कार्य पूरा होगा ग्रीर ६४ योजनाएँ जल विद्युत निर्माण करने की योजनाएँ हैं। १३५ योजनास्रो में १२ योजनाएँ ऐसी हैं जिनमें से प्रत्येक पर १० करोड़ रुपये से श्रधिक राशि व्यय होने की श्राशा है। १६४६-५० में नदियो की योजनाश्रो पर सरकार ने कोई ३६,४६,००,००० ठ० व्यय किये थे । ग्रब १६५०-४१ में कोई ७८,५६,००,००० रुपये व्यय होने का श्रनुमान है। १६५०-५१ में किए जाने वाले कुल खर्चे का ३७ प्रतिरात केन्द्रीय सरकार व्यय करेगी श्रौर शेप राशि १६ राज्य सरकार देंगी। श्रनुमान है कि इसी वर्ष से इन योजनाश्रों से मिलने वाला लाम मिलना श्रारम्भ हो जाएगा। परन्तु पूरा-पूरा लाभ तब तक नहीं मिल सकेगा जब तक कि ये योजनाएँ पूरी न हो जाएँ। उपरिलिखिन १३५ योजनान्त्रों से प्रति वर्ष देश को जो लाम

होगा वह इस प्रकार हैं :--

| वर्ष            | सींचित मूमि में<br>बढ़ोत्तरी | खाद्यान्न मे<br>बढ़ोत्तरी | जल विद्युत में<br>बढ़ोत्तरी |
|-----------------|------------------------------|---------------------------|-----------------------------|
|                 | (दस लाख एकड़)                | (दस लाख टन)               | (किलोवाट)                   |
| १६५१—५२         | ०*६                          | 6.5                       |                             |
| <b>१</b> ६५२—५३ | 2.5                          | ٥.٨                       | <b>ई</b> पॅ ६ ०००           |
| १९५३—५४         | 20                           | 0°0                       | <b>त</b> ्री४०००            |
| १९५४—५५         | <b>გ.</b> ₹                  | 6.8                       | <i>प्</i> ट्६०००            |
| १९५५—५६         | <b>ય્</b> ન્યૂ               | १'८                       | ६३६०००                      |
| १९५६—५७         | ६ *७                         | २°२                       | 90⊏00€                      |
| १६४७५८          | ¥ 0                          | <b>ર</b> .ત્ર             | ७६१०००                      |
| १६५.़ज—५६       | द्ध प्                       | ₹'⊏                       | ८१७००१                      |
| 1848-60         | ۶.3                          | 3.8                       | £\$000°,                    |
| प्रन्त में      | 3.58                         | ४.ई                       | १९६६०००                     |

इस प्रकार इन योजनात्रों के द्वारा १६५१-५२ में २ लाख टन क्रांधिक प्रत्र पैदा होगा त्रीर १६५४-५५ तक १४ लाख टन तथा १६५६-६० तक ३० लाख टन त्रात्र त्राधिक पैदा हो सकेगा। अनुमान है कि इन योजनात्रों के द्वारा देश में ४३ लाख टन अधिक त्रात्र पैदा किया जा सकेगा। इसी प्रकार अनुमान है कि कुल २५७ योजनात्रों के पूर्ण होने पर देश में ४२ मिलियन एकड़ अधिक भूमि पर सिवाई हो सकेगी। इस प्रकार देश का वर्तमान खान सकट ही नहीं दूर होगा वरन देशवासियों के जोवनत्तर में भी उन्नति होगी। हन योजनात्रों पर जो साश ज्यय होगी वह हमारी राष्ट्रीय पूँ जी का एक ऐस विनियोग (Investment) होगा जिससे आगे आने वालो संतान को दार्घ काल ताम मिलता रहेगा। अगस्त १६४७ से १६४२ के अन्त तक अब आया करने से ५४३ करोड़ राये का ज्यय अनुमान किया गया है। यह हमारी विदेश मुद्रा की कमाई का एक बहुत बड़ा माग है जो हमारी आर्थिक विकास की किर्ध अन्य योजना पर व्यय करने से अधिक लाभदायक हो सकता था। परन्तु अर्थ

स्रायात करने में ही यह राशि समाप्त हो गई। श्रव अनुमान है कि नदी घाटी विकास की १३५ बोजनाओं पर लगमग ५६० करोड रुपये व्यय होगे। यह व्यय एक प्रकार का दोई कालीन विनियोग होगा किसका फल भविष्य में देश को मिलता रहेगा। यदि श्रव तक श्रव श्रायात पर व्यय की गई राशि इन योजनाओं में लगाई जाती तो देश का बहुत कुछ हित हो सकता था।

नदोन्नति की भिन्न-भिन्न योजनाएँ अब वेन्द्रीय सरकार, प्रान्तीय सरकारों तथा राज्य संघ सरकारों के नियन्त्रण में चल रही हैं। कुछ बहुमुखी विशाल योजनाएँ, जिन पर हमारे देश की त्राशाएँ केन्द्रित हैं, इस प्रकार हैं:—

दामोदर घाटी योजना—दामोदर घाटी योजना श्रमेरिका की टेनेन्सी घाटी योजना के श्राघार पर कार्यान्वत की जा रही है। योजना का प्रधान उद्देश्य पश्चिमी बंगाल में दामोदर नदी की मर्यकर बाढ़ों से दामोदर घाटी प्रदेश की रहा करना है। बाढ़ नियन्त्रण के ब्रातिरिक्त इससे भूमि सिंचन का काम भी लिया जावेगा । इस योजना पर ५५ करोइ रुपये खर्च होने वा अन-मान है। इसमे से २८ करोड़ विजली के उत्पादन के लिये, १३ करोड़ रिचाई के लिए ग्रौर १४ करोड़ बाढ नियन्त्रण पर खर्च होगे। इस योजना से वर्दवान, पुरी व हावडा जिलों में काई ७ लाख ६० इजार एकड़ भूमि में सिंचाई होने लगेगी। इससे दो लाख किलोबाट तक विजली पैदा की जा सकेगी। योजना १० वर्षों में समाप्त होने का श्रनुमान है। योजना के श्रन्तर्गत दामोदर नदी पर श्राठ बाँघ वनाये जाएंगे जिन पर जल विद्युत बनेगी । इसके दो सहायुक् केन्द्र ऐसे होगे जिनमें २ लाख ४० इजार किलोवाट बिवली बनाने की शक्ति होगी। इसके -ग्रातिरिक्त एक थर्मल शक्ति केन्द्र भी होगा। इस केन्द्र को पूरा करने के लिए सरकार ने विश्व वैक से १८ ५ मिलियन डालर का एक ऋण लिया है। स्राशा है यह केन्द्र १९५२ के ग्रन्त तक कार्य करने लगेगा। इस योजना को पूरा करने के लिये १६४८ में एक कानून वनाकर दामोदर घाटी कार्पोरेशन बना दिया गया है जिसके प्रवन्ध में यह काम हो रहा है। योजना पूरी होने पर दामोदर नदी में श्राने वाली बाढ़ को रोका जायगा श्रीर सिंचाई के लिए नहरें निकाली जा सकेंगी; जल विद्युत भी बनेगी श्रीर श्राने जाने की सुविधाएँ भी मिल सक्यो ।

महानदी घाटी योजना—उडीसा में महानदी पर तीन बाँध बनाये बाएँगे। इनके तैयार होने पर लगभग ११ लाख एकड भूमि पर सिचाई होगी श्रीर ३ लाख ५० हजार किलोवाट विजली बनने लगेगी। तब इस नदी में नावें भी चलाई जा सबेगी। इस योजना में इतनी श्रमित श्राशाएँ हैं कि लोग उडीसा को ग्रमी से भारत का "यूक्रेन" कहने लगे हैं। श्रमुमान हैं कि इस योजना पर लगभग ४६ करोड़ रुपये व्यय होगे। योजना समाप्त होने पर ३ लाख ४० हजार टन श्रम्न तथा ३४ हजार टन श्रम्य व्यापारिक कच्चा माल पैदा किया का सकेगा।

भास्तरा नांगल योजना — प्वां पंजाव की दो सिम्मिलित योजनाएँ नांगल वॉध योजना तथा भाखरा योजनाएँ हैं। नांगल विद्युत योजना के अनुसार नांगन स्थान पर सतज्ञ नदी के आर-पार एक बॉध बनाया जायगा और एक नहर निकालने की योजना भी है। इस नहर के किनारे चार विजली घर बनाये - कांवेगे। अनुमान है कि इन योजनाओं से लगभग ३६ लाख एकड़ भूमि की सिचाई होगी निसमें ११ लाख २० हजार टन अन्न और प्र लाख कई की गांटे अधिक उत्पन्न की जा सकेंगी। यह भी अनुमान है कि इस योजना में ४ लाख किलोबाट विजली पैदा की जा सकेंगी जिससे पुंजाब, राजुस्थान, देहली, उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी पंजाब रियासती संघ को लाभ होगा।

इन विशाल बहुमुखी योजनाश्रों के श्रांतिरिक्त देश में ऐसी श्रानेक योजनाएँ हैं जो प्रान्तीय सरकारों के तत्वाधान में कार्यान्वत हो रही हैं। इन योजनाश्रों में प्रधान योजनाएं इस प्रकार हैं:— दिहार में वोशी बोध की योजना, मध्य प्रदेश तथा वग्वई में नर्यदा, ताप्ती, सावरमती तथा बाख गंगा की योजनाएँ, उत्तर प्रदेश में चम्बल तथा सोन घाटी वी योजना, रिहाएड नायर वॉध तथा गंगा बॉध की योजनाएँ, मद्रास में रामपद सागर तुद्धभद्रा की योजनाएँ, श्रादि, श्रादि।

ं संतोप की बात यह है कि राष्ट्र इस समय बहुमुखी योजनाष्ट्रों का जितना पद्याती है उतना कभी नहीं रहा। सरकार ने इन बहुमुखी योजनाच्ट्रों का ब्रह्मसंघान करके देवल भयंकर बाढ़ों से ही देश की रहा नहीं सोची है वरन प्रात वर्ष बढ़ती हुई ब्राल की कभी की समस्या का स्थायी उपाय भी सोच निकाला है। जल सम्पत्ति का विदोहन तो होगा ही, भूमि उपजाऊ बनेगी, श्रिषिक श्रन्न उत्पन्न होगा, विजली बनने लगेगी श्रीर नए-नए श्रीद्योगिक केन्द्र स्थापित होगे। कुछ योजनाएँ दो या तीन वर्ष में समाप्त होगी, कुछ ५ वर्ष तक पूरी हो, सकेंगी तथा कुछ ऐसी दीर्घकालीन योजनाएँ हैं जिनको समाप्त होने में १०-१५ वर्ष लग जाएँगे। परन्तु योजनाएँ निश्चय ही सफल होगी, इसमें कोई सन्देह नहीं। सभी बहुमुखी योजनाश्रों के पूर्ण हो जाने पर दो करोड़ ५० लाख एकड़ श्रिषिक भूमि पर सिचाई होगी श्रीर ४० लाख किलोवाट बिजली श्रिषक तैयार की जाएगी। देश को इन योजनाश्रों से श्रपूर्व लाभ होगा श्रीर श्रीद्योगिक । यकास की कठिनाई तथा श्रव की विकट समस्या स्थायी रूप से हल हो जायगी।

## थ-भारत में खेत-मजदूरों की समस्या

हमार देश मे ग्रामी तक उन करोडों खेत-मजदूरों की ग्रार्थिक स्थिति का ग्राध्ययन करने का प्रयत्न नहीं किया गया जिनके पास कृषि करने के लिए भूमि नहीं है ग्रीर जो मजदूरी करके ग्रानी उदरपृति करते हैं। ग्राज जब कि देश में ग्राज-सकट है, देश का विभाजन हो जाने के कारण खाद्य पदाओं की दृष्टि से भारत को स्थिति ग्रीर भी खराब हो नई है ग्रीर पटसन तथा कपास जैसे ग्रावज्यक ग्रीद्योगिक कच्चे माल का भी देश में टोटा है, तब हमें ग्रापनी कृषि में समूल परिवर्तन करने होगे। यदि हमने ग्रापने कृषि धन्वे में कान्तिकारी परिवर्तन करने होगे। यदि हमने ग्रापने कृषि धन्वे में कान्तिकारी परिवर्तन करने होगे। यदि हमने ग्रापने कृषि धन्वे में कान्तिकारी परिवर्तन करने होगे। यदि हमने ग्रापने कृषि धन्वे में कान्तिकारी परिवर्तन करने हो होगे। ग्राद ग्रापनी कृषि में मूलभूत ग्रीर कान्तिकारी परिवर्तन करने ही होगे। ग्राद ग्रापिक हिए में ही खेत-मजदूर की ग्रापिक व्यवस्था सुधारना ग्रावश्यक है। ग्राज जिस ग्रावस्था में खेत-मजदूर रह रहा है उस ग्रावस्था में रहकर वह कभी भी वैज्ञानिक कृषि के लिए उपयोगी सिद्ध नहीं हो सकता। मानवीय नोति ग्रीर ग्रार्थिक हित टोनो ही हिएकोणों सं हमारे खेत-मजदूरों की समस्या बहुत महत्वपूर्ण है।

बेत-मज़द्रों का एक बड़ा वर्ग, जो ग्राज हम ग्रपने गोंचों में देखते हैं, हमारी श्राधिक होनता का परिणाम है। पिछले वर्षों में भारत की जनसंख्या तेजी से बढ़ती रही। ज्यो-ज्यो जनसंख्या बढ़ी त्यों-त्यों विदेशी प्रतियोगिता के कारण देशी कुटीर-घन्घों को श्रवनित होने लगी। श्राधुनिक बड़े पैमाने के उद्योग इस तेजी से नहीं बढ़े कि उनमें देशी कुटीर घन्घों से निकाले गए कारीगर काम पा सकते। श्रवः जनसंख्या का भार एकमात्र कृषि घन्चे पर ही पहला गया। जहाँ १६०१ में संगठित उद्योगों में काम करने वाले मजदूरों की संख्या ५ लाख भी वहाँ ४० वर्ष के प्रचात् १६४१ में वह बढ़कर केवल २२ लाख हो पाई। इसका श्र्यं यह है कि संगठित उद्योगों में जनगंख्या की

वृद्धि की तुलना में बहुत कम लोग काम पा सके । कुटीर-धन्धों के नष्ट हो जाने व के कारण तथा जनसंख्या की वृद्धि के कारण कृषि पर निर्भर रहने वालो की संख्या शीधगति से बढ़ने लगी । यह बात नीचे लिखी तालिका से स्पष्ट होती है:—

|       | नगरों मे रहने वाली  | कृपि में लगी हुई    | खेत-मजदूरो |
|-------|---------------------|---------------------|------------|
| वर्ष  | जनसंख्या का प्रतिशत | जनसंख्या का प्रतिशत | की संख्या  |
| १६०१  | 3.3                 | ६४ ⊏                | २०१ लाख    |
| ११३१  | 8.3                 | 65.5                | २५२ ,,     |
| १६२१  | १०°२                | ७२                  | २१७ ,,     |
| १६३१  | 83.8                | ७४•⊏                | २४६ "      |
| '१९४१ | १२'६                | ७८ ६                | २५८ "      |

कृषि पर निर्मर रहने वाली जनसंख्या की दृद्धि होने का परिणाम यह हुआ कि भूमि का अधिकाधिक वॅटवारा होता गया और छोटे तया छिटके खेतों की समस्या ने भीषण रूप घारण कर लिया। इन छोटे-छोटे खेता पर न तो आधु-निक ढग से ही खेती हो सकती है और न उन पर किसान को पूरा काम ही मिलता है। उसका बहुतसा समय वेकार रहता है। इस कारण कृपक की वार्षिक आप इतनी कम होतो है कि उस आय पर उसके परिवार का जीवन-निर्वाह नहीं हो पाता। उद्योग-धन्यों की कमी के कारण छोटे-छोटे जमीदार मी विवश होकर खेती करने लगे। १६०१में प्रति १०० किसानों के पीछे ५३ छोटे जमीदार स्वयं खेती करते थे। किन्तु १६३१ मे १०० काशतकारों के पीछे ५३ छोटे जमीदार स्वयं खेती करते थे। किन्तु १६३१ मे १०० काशतकारों के पीछे ७६ छोटे जमीदार स्वयं खेती करने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि किसानों के हाथ से भूमि निक्तती गई और उनकी आर्थिक स्थिति विगड़ती गई और वे ऋणी वनते गये। १६३८-३६ में आमीण ऋण कोई १८०० करोड़ से भी अधिक या। इस भीपण ऋण के परिणामस्वरूप किसान अपनी भूमि से हाथ घो बैटा और वहुत से छोटे-छोटे कृपक खेत-मजदूर बन गये। खेत-मजदूर नाम का एक वर्ग गाँवों में दिखाई पड़ने लगा।

इन खेतो-मजद्रों के पास खेती नहीं होती । ब्रिह्न लोग केवल जुताई, बुवाई तथा फसल काटने के समय, वर्ष में कुछ महीने, खेतो में काम करते हैं श्रीर शेप दिनों में लकड़ी ईकड़ी करके, घास छोलकर, समीप के नगरों श्रीर करनों में मजद्री इन्यादि करके श्रपना जीवन-निर्वाह करते हैं। उन्हें भर पेट श्रनाज तक नहीं मिल पाता। उनकों दशा बहुत शोचनीय होती है। ऐसा मालूम होता है कि संसार में भारतीय खेत-मजद्र से श्रिषक निर्धन जीवन व्यतीन करनेवाला वर्ग शायद ही हो। खेत-मजद्रों को उन छोटे-छोटे किसानों की प्रतिस्पर्धा का भी सामना करना पड़ता है जिनके पास ५-१० बीघा भूमि है किन्तु वह भूमि न तो उनका पालन कर सकती है श्रीर न उनको पूरा काम दे सकती है। ख्रतः श्रपने श्रवकाश के समय में ये लोग भी खेत-मजद्रों की संख्या बढ़ाते हैं। याद इन श्रध खेत-मजद्रों को भी सम्मितित कर दिया जाय तो खेत-मजद्रों की संख्या देश में सात करोड़ से कम न होगी।

१६३६ में जब द्वितीय महायुद्ध श्रारम्भ हुआ तो खेत-मजद्रों के लिए एक नया अवसर आया । वे लोग सेना में भर्ती होने लगे तथा उन्हें युद्ध के लिए म्रावश्यक सामग्री बनाने के उद्योग-धन्यों में काम मिनने लगा। परिसाम यह हुन्ना कि खेन-मजद्र वर्ग सेना ग्रीर वड़े-वड़े उद्योग-केन्द्रो की ग्रीर दौड़ा। जैसे-जैसे युद्ध लम्बा होता गया, गाँवों में लेत-मजद्रों की मजद्री भी बढ़ती गई। नहाँ युद्ध के पूर्व खेत-मजद्र को गाँव में तीन ग्राने या चार ग्राने प्रति दिन मिलते ये वहाँ १६४६ में पुरुष को १ रुपया, स्त्री को १२ आना और बालकों को ब्राठ ब्राने प्रति दिन मिलने लगा । परन्तु खेत-मजद्रों की ब्रार्थिक व्यिति में इससे कोई विरोप अन्तर न पड़ा क्योंकि उन्हें अपने भोजन तथा कपड़े मोल लेने पड़ते ये और हनके मूल्य युद्धकाल में श्राकाश को चढ़ गये थे। फिर भी युद्ध के कारण खेत-मजदूरों को काम की कमी नहीं रही। प्रन्तु युद्ध समात होने के पञ्चान फिर वही स्थिति सामने उठ खड़ी हुई है। हो सकता था कि देश में उचोग-धन्यों को उन्नति होनी तो इन्हें वहाँ कुछ काम मिल जाता परन्तु ऐसा न हो सका। इसके अतिरिक्त बहुत बड़ी संख्या में शरणार्थी श्रीद्योगिक तथा व्यापार्रेक केन्द्रों में वेकार पड़े हैं। उनके रहते खेत-मजद्रों के लिए काम मिलने को अधिक सम्मापना नहीं । 🐠 य ही साथ न तो कृषि-धन्वे की उन्नति की दृष्टि ते श्रीर न राष्ट्र के हित में यह बान ठीक जान पडती है कि इननी बड़ी संख्या में

संत-मजद्रों को गॉवों से धकेल कर श्रौद्योगिक केन्द्रों में लाया जाय।

जहाँ तक वहुं-वहुं कारखानों का प्रश्न हैं उनकी संख्या यदि तेजी से बढ़ाई भी जाय तो भी वे देश की बहुत थोडी जनसंख्या को काम दे सकेंगे। श्राधुनिक विशाल कारखानों की स्थापना हमारे देश में १८६० के पश्चात से श्रारम्म हुई. है। श्राज लगभग ६० वर्षों के पश्चात जिनने भी कारखाने, रेलवे वर्कशाप, चाय, कहवा श्रीर रवर के बाग श्रीर कारखाने हैं उनमें देश की डेढ़ प्रतिरात जन-मंख्या ही काम पा सकती है। ऐसी दशा में यह श्राशा करना कि बड़े-बड़े कारखानों में खेत-मजदूरों को पर्याप्त कार्य दिया जा सकता है, दुराशा मात्र है। फिर श्राज तो वेकार शरखार्थियों को काम देने की समस्या भी हमारे सामने उठ खड़ी हुई है। श्रतएव खेत-मजदूरों को बड़े-बड़े कारखानों में काम दिला सकने की न तो सम्भावना ही हो सकती है श्रीर न राष्ट्र के श्रार्थिक हित के दृष्टिकोण से कल्याणकारी हो है। ऐसी दशा में खेत-मजदूरों को समस्य। का हल हमे गाँव के श्रार्थिक संगठन में परिवर्तन करके ही। निकालना होगा।

खेत-मजद्रों की स्थित वास्तव में दासों की भाँति हैं। उनमें से अनेक तो स्थायी रूप से जमींदारों के अग्री रहते आये हैं और रात दिन उनकी हवेली या खेतों में काम करते रहते हैं। अधिकांश खेत-मजद्र सम्पन्न किसानों तथा जमीदारों से अग्री ले लेते हैं और जुताई, बुनाई और फसल काटने के लिए अपने अम को बन्धक स्वरूप रख देते हैं। गाँवों में यही समय ऐसा होता है जब अम की आवश्यकता होती है और मजद्री अच्छी मिल सकती है। उस समय गाँवों में मजद्रों की माँग होती है परन्तु उनी समय अग्री खेत-मजद्र को नाम मात्र की मजद्री पर अपने अग्री लेत मजद्रों को गाँव है उससे पता चलता है कि लगभग ५० प्रतिशत खेत मजद्रों को यहाँ दशा है। इनमें से १५ प्रतिशत स्वता है विवा मजद्रों को तो वोवाई और फसल कटने के अवसर पर केवल एक समय भोजन मजद्रों को तो वोवाई और फसल कटने के अवसर पर केवल एक समय भोजन मिलता है, रोप ३५ प्रतिशत को भोजन के अर्वित्तक आना दो आना और दे दिया जाता है। कहने का अर्थ यह है कि इन खेत-मजद्रों को गाँव में प्रचलित मजद्री से बहुत कम मजद्री मिलती है। जब खेती में काम नहीं होता तो वेचारे

मजद्र को यह मजद्री भी नहीं मिलती श्रीर तब वह घास खोदकर, लकड़ी इक्डी करके, ग्वाट बुनकर, ढिलया बनाकर, श्रास-पास के नगरों में मजद्री करके या भट्टों में काम करके श्रपना जीवन-निर्वाह करता है। इन मजद्रों के पास इतना घन कभी नहीं इक्डा होता कि वे श्रपना ऋण चुका सकें। श्रतः ऋण पर व्याज इक्डा हो जाता है जिससे वे पीढ़ी दर-पीढ़ी श्रपने मालिकों के दास बन कर जीवन यापन करते हैं। यह मजद्र केवल नाम मात्र को ही स्वतन्त्र होते हैं परन्तु इनकी श्रवस्था टासों से भी द्वरी होती है। इन्हें गाँवों के सबसे गन्दे श्रीर वुरे स्थान पर वसाया जाता है। न इन मजद्रों का कोई संगठन होता है श्रीर न इनमें इतना जान ही होता है कि वे श्रपने श्राधकरों की रखा कर सकें। परम्परा के श्रनुसार वह बिना विरोध किये ही श्रपने मालिकों की गुलामो करता रहता है। सगठित न होने के कारण वह कभी श्राधिक दशा को नुवारने का व्यान भी नहीं करता। श्राज इस बात की श्रावश्यकता है कि सरकार इनकी श्राधिक स्थित मुघारने की श्रोर ध्यान दें।

न्वत-मजद्रां की श्राधिक स्थिति मुधारने के लिए सबसे पहली आवश्यकता यह है कि इनकी न्यूनतम नजद्री कानून द्वारा निर्धारित कर दी जाय जिससे इन्हें जावन निर्वाह योग्य मजद्रों मिल सके। परन्तु जब तक हम कृषि पर निर्भर रहने यांचा की संख्या कम नहीं कर देते, जब तक खेत मजद्रों को अन्य दूसरे काम दिलाने का प्रबन्ध नहीं होता श्रीर जब तक कृषि-धन्धा उन्नति करके लाभदायक नहीं बनता तब तक न्यूनतम मजद्री कानून करने से कोई लाभ नहीं हो सकना। बात यह है कि यदि कृषि की अवस्था ऐसी ही गिरी रही तो कृषक न्यूनतम मजद्री देने में असमर्थ रहेगा। साथ ही यदि खेत-मजद्र के लिए गाँचों में ही कोई अन्य काम न मिला तो वह कान्न के द्वारा निर्वारित न्यूनतम मजद्रों में कम मजद्री पर हो काम करने को विवश हो जायगा। सरकार को यह भी देखना होगा कि कृषि की पँडावार का मूल्य एक साथ न गिरे। इस समय कृषि की पँडावार का मूल्य एक साथ न गिरे। इस समय कृषि की पँडावार का मूल्य एक साथ न गिरे। इस समय कृषि की पँडावार का मूल्य एक साथ न गिरे। इस समय कृषि की पँडावार का मूल्य एक साथ न गिरे। इस समय कृषि की पँडावार का मूल्य एक साथ न गिरे। इस समय कृषि की पँडावार का मूल्य एक साथ न गिरे। इस समय कृषि की पँडावार का मूल्य एक साथ गिर गमा तो कि सान के लिए न्यूनतम मजद्री देना श्रीसम्मव ही जायगा। हाँ, लब इस देश की कृषि में नुधार होगा, श्रावृनिक दंग में कृषि होने लगेगी श्रीर कृषि के लागत व्यय

कम हो जायगा श्रीर लाभ श्रिथिक होगा, उस समय, किसान न्यूनतम मजद्री देकर भी कृषि की पैदावार को सस्ते मावो पर वेच सकेगा। हम की बात है कि सरकार ने न्यूनतम मजद्री बिल पास कर दिया है, परन्तु केवल कान्न बनाकर ही खेत-मजद्रों की दशा नहीं सुधारी जा सकती। इसके लिए तो हमे गूर्वों का सगठन ही बदलना होगा। यदि ऐसा न किया जा सका तो इन मजद्रों की दशा सुधारनी सम्भव नहीं हो सकती।

त्रावर्यकता से श्रधिक खेत-मजदूरों के लिए काम देने श्रीर दिलाने की पहली त्रावश्यनता है। इसके लिए राज्य सरकारों को चाहिए कि वे वंजर भूमि को तोइकर कृषि योग्य बनाकर खेत-मजद्रों को दें। उस भूमि की सिंचाई के साधन उपलब्ध करें ग्रीर उस भूमि पर खेत-मजदूरों के सहकारी फार्म स्थापित करें। सरकार को इस नई भ्मि को व्यक्तियों में बॉटने की भूल नहीं करनी चाहिए। . याद छोटे छोटे खेत मजदूरों को मिल भी गए तो वे अन्य किसानों की ही भाँति पुराने ढग की खेती करेंगे। श्रावश्यकता तो इस वात की है कि सरकार वंजर भूमि पर सहकारी फार्म स्थापित करके खेत-मजदूरी की उसका सदस्य बनाकर वसादे । चूँ कि खेत मजद्रों के पास आज भूमि नहीं है इसलिए वे सहकारी फार्म के सदस्य वनने में कोई श्रापत्ति न करेगे। राज्य सरकारों को कृषि यन्त्र तथा खाद इत्यादि उचित मूल्य पर देकर इन फार्मों की सहायता करनी चाहिए। इस प्रकार सहकारी फार्म वनने से दो लाम होंगे; एक, फार्मों में वैज्ञानिक कृषि का जा सकेगी; द्मरे, खेत-मजद्रों को बसाया जा सकेगा। भविष्य में यदि ये सहकारी फार्म लाभटायक सिद्ध हुए तो श्रन्य किसानो को सहकारी फार्म स्थापित करने के लिए तैयार किया जा सकेगा । जो किसान सहकारी फार्म स्थापित कर उन्हें सरकार लगान तथा सिंचाई में छूट देकर तथा दस फार्मी के बीच एक बीज तथा खाद तथा यन्त्र गोदाम स्थापित करके उन्हे उचित मूल्य पर उत्तम बीज, खाद तथा त्राधुनिक यन्त्र किराये पर देकर उनकी सहायता कर सकती है। हमे यह नहीं भूनना चाहिए कि जब तक मारतीय किसान उसी प्रकार पुराने ढग से छोटे श्रीर छिटके ढंग पर कृषि करता रहेगा तब तक न तो हम देश की बढती हुई जनसंख्या के लिए यथेए भोजन दे सकेंगे श्रीर न श्रपने उद्योगों के लिए श्रावश्यंक मात्रा में कचा माल ही पैदा कर सकेंगे । केवल न्यूनतम मजद्री कान्न बन जाने पर भी कृषि को उन्नत किए विना खेत-मजद्रों की अवस्था नहीं मुधारी जा सकती। सहकारी पामों द्वारा कृषि करने के लिए इस बात की बड़ी आवश्यकता है कि चित्रवरे हुए खेतो की चकनन्दी की जाय और प्रत्येक् किसान को कम से कम आर्थिक जीत दे दी जाय। बिना चकनन्दी किए और आर्थिक जीत किसानों को दिये खेती की तिनक भी उन्नति नहीं हो सकती। अन्त में हमे सहकारी कृषि को ही अपनाना होगा।

नैसा कि पहले कहा जा जुका है खेत-मज़द्र की समस्या केवल वंजर भूमि पर बसा देने से हल नहीं की जा सकती। उसके लिए हमें स्हायक श्रीर प्रक घन्चे स्थापित करने हांगे। उपभोग्य पदार्थों को उत्पन्न करने वाले धन्धों का विकेन्द्रीकरण करके उनकी छोटा रूप देकर कुटीर-धन्धों के रूप में उन्हें गाँवी में स्थापित करना होगा परन्तु इसका श्र्य यह नहीं कि श्राज की तरह वे धन्वें प्राने ढेंग से ही चलते रहें। इसके लिए देश में जल विद्युत की उन्नति करनी होगी श्रीर बड़े-बड़े बिजलीधर स्थापित करके ग्रिड प्रणाली के श्रनुसार समस्त देश में बिजली की लाइनों का एक जाल-सा बिछा देना होगा श्रीर हर के छोटे यन्त्रों का निर्माण करा कर उनका गाँवों में प्रचार करना होगा। इन कुटीर-धन्धों का सगटन भी सहकारी समिति के श्राधार पर करना होगा। इन कुटीर-धन्धों का सगटन भी सहकारी समिति के श्राधार पर करना होगा। इन कुटीर-धन्धों का सगटन भी सहकारी समिति के श्राधार पर करना होगा। इन कुटीर-धन्धों का सगटन भी सहकारी समिति के श्राधार पर करना होगा श्रीर तभी यह सफल हो सकेंगे। संतोप की बात है कि सरवार जल विद्युत की श्रीर विशेष ध्यान दे रही है। जब ये योजनाएँ वनकर समाप्त होगी तो इनकी विजली से कुटीर-धन्धों लिया छपि की श्राधातीत उन्नति होगी जिससे खेत-मजद्रों श्रीर छोटे किसानों को जीवनयापन के पर्याप्त साधन मिल सकेंगे।

खेत-मजद्रों को काम दिलाने का एक यह भी ढड़ हो सकता है कि उनकी सहकारी अभिक समितियों बनाई लाएँ और जब खेती में बेकारी हो ग्रार्थात खेत-मजद्रों को खेता पर काम न मिले उन महीनों में ये अभिक समितियों हिस्ट्रिक्ट बोर्डों, नहर विभाग तथा नगरपालिकाओं और ग्रन्थ विभागों से सड़क कूटने, मिट्टी खोदने तथा ग्रन्थ कार्यों के ठेके लें। ठेके देते समय सरकार इन समितियों का विशेष ध्यान रक्खे। इटली में ऐसी अभिक सहकारी समितियों हैं जो बड़े-बंड़ ठेके लेकर ग्रपने सदस्यों को काम देती हैं। भारत में भी खेत-मजद्रों को इस

प्रकार सहकारी समितियों में संगटित करने की आवश्यकता है को आपने श्रीर फसल कट चुकने के पश्चात, जब खेत-मजदूरों को खेता पर काम कि से हो, काम दिया जा सके।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के समय तक खेत-मजदूरों की दयनीय दशा की त्रोर सरकार ने कभी ध्यान ही नहीं दिया परन्तु स्वतन्त्रता मिलने के परचात राष्ट्रीय सरकार ने इन हतमागी मजदूरों की द्रावस्था सुधारने की द्र्योर बुछ प्रगतन किए हैं। १६४८ में न्यूनतम मजदूरी कानून पास कर दिया गया तथा देश भर में खेत-मजदूरों की त्राय-व्यय सम्बन्धी, जीवन-व्यय सम्बन्धी तथा मजदूरों के ऋण सम्बन्धी क्रॉकड़े प्राप्त करने के लिए सरकार ने १६४६ में देश के विभिन्न गल्यों के २७ ब्रामों में खेत-मजदूरों की जॉच पड़ताल की। विभिन्न राच्यों में गांवों की जॉच पड़ताल इस प्रकार की गई:—

| राज्य         | गॉवो की संख्या | राज्य        | गॉवो की संख्या |
|---------------|----------------|--------------|----------------|
| श्रासाम       | २              | उत्तर प्रदेश | 5              |
| पश्चिमी बंगाल | પ્             | मध्य प्रदेश  | ₹              |
| विहार         | 18             | मद्रास       | 3              |
| उद्गीसा       | ં ર            | मैसूर        | <b>१</b>       |

सरकार ने इन गाँवों में जॉच पड़ताल करके हेत-मजद्रों की वास्तविक श्रवस्था का पता लगा लिया है। सरकार का कहना है कि इस जॉच पड़ताल के श्राधार पर देश भर में कृषि-मजद्रों की श्राधिक स्थिति जानने के किए एक बृहद् योजना बनाएगी। श्राशा है इस योजना के बनने पर देश में हेत-मजद्रों की समस्या का हल निकाला जा सकेगा।

## -यामों का पुनर्निर्माण

अनान ६५ जरहता भारतीय ग्रामीण समाज के भीपण ग्राभिशाप हैं। रेले कलह, गन्दगी, विद्रोह एवं ग्रशिद्धा भारतीय ग्रामों को ज्वर की भाँति जकड़े हुन हैं। इतिहास में जिन गाँवों में हम स्वर्ग के वातावरण का वर्णन पाते हैं वे हं प्राम द्वाज नरक वने हुए हें। यदि ग्रामीण जनता के जीवन-स्त**र** का अध्यक किया जाय तो एक वडी निराशा होती हैं । युद्ध-पूर्व-काल में भारतीय प्राम कें प्रति व्यक्ति त्रौसत त्राय ४० ६० वार्षिक से कुछ ही श्रिधिक थी। यग्रपि युद्ध दे परचात ग्रब उनकी श्राय में कुछ वृद्धि की सम्भावना मालूम होती है । एउ वस्तुश्रो के मूल्य की बृढि को ध्यान में रखते हुए उनकी श्राय में कोई विभी वडोत्तरी नहीं मालुम होती। मुद्रा स्प्रीति के कारण वस्तुत्रों के भाव पहले में ग्रपेता ग्रव चौगुने पॅचगुने हैं। ग्रतः वस्तुत्रों के मार-टंड से देखने पर श्राप मे श्रिधिक बृद्धि नहीं हुई। यदापि कुछ बड़े-बड़े कुपको, को युद्ध-काल में कार्त श्रामदनी हुई है परन्तु श्रधिकाश कृतक एवं श्रामीण मजद्र पहले की श्रपेस श्रीर भी श्रधिक गए बीते हैं। हमारे देश की प्रति न्यक्ति वार्पिक श्रीसत श्रीर . की तुनना यदि ग्रन्य देशों की ग्रौसत श्राय से की जाय तो वड़ी निराशा होती है। युद्ध से पूर्व इंगलैएड श्रौर श्रमेरिका की श्रीसत श्राय ६८० तथा १४०६ रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी। ब्रतः यह स्पष्ट है कि भारत के गाँवो का जीवन स्तर वहुत गिरा हुन्ना है। श्रिधकांश मामील तो कभी भी मर पेट न्नौर पौर्छिक मोजन नहीं पाते । वे जेठ की चमकती दुपहरी में, श्रावण भादों की गम्भीर वर्ष ,में तथा शिशिर की ठिठुर में तपस्तियों के भाँति श्रपनी जर्जरित कोरहियों में पड़े-पड़े जीवन के चणों को व्यतीत करते हैं। नंगे सिर, नंगे पर लाखो यात्री जनवरी के भीपण शांत में गंगा में स्नान करते हुए देखे जाते हैं। इनमें अविकांश आमीण होते हैं। इतना कष्ट वे धार्मिक विश्वासो पर उठाते हैं। युग-युगों की दीनता में उनका संतोप निहित है।

हमारे गॉवों मे शिचा का स्तर बहुत शोचनीय है। गॉव वालों को अपने पत्रों का हाल जानने के लिए मीलों जाना पडता है जहाँ वे शिचित व्यक्ति से श्रपने पत्रों को पढ़वा सर्कें। उन्हें पत्रों को लिखने तो कौन कहे, वे श्रपने हस्ताचर भी नहीं कर सकते । भारत की आत्मा गाँवों मे है, श्रतः उन्हें इतनी छिड़ी दशा में पड़े रहने टेना ऋत्यन्त खेद और होम का विषय है। राष्ट्रीय गगरण के प्रभात में स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात राज्य तथा समाज सुधारकों ा सबसे पहला कर्तस्य यह है कि भारतीय आमों का पुनरुद्वार करें। हमारे रेश की कुल जनसंख्या का त्राधिकांश माग गोंवों में वसता है। त्रातः जव तक न गाँवों की अवस्था नहीं सुधारी जायगी तब तक आर्थिक या सामाजिक पुन-निर्माण की कोई भी योजना पूर्ण नहीं हो सकती। गाँवों की उपेचा करके राष्ट्र के श्रीयोगीक<u>रण</u> की वडी से वड़ी योजनाएं भी देश को उन्नत नहीं वना नकर्तो । प्रामीणो का प्रधान व्यवसाय कृषि है । अतः सरकार का पहला कर्तव्य कृषि मे मुधार करना है। संसार के अन्य देशों की तुलना में भारत की प्रति एवंड उपज बहुत कम है। उदाहरणार्थ, भारत में कपास १०० पाँड प्रति एकड़ नेटा होती है जब कि स्त्रमेरिका में २५० पोंड प्रति एकड़ तथा मिश्र में ४५० पोंड प्रति एकड़ पैदा होती है। इसके त्रातिरिक्त मारत में ईख १३ टन प्रति एकड़ पेटा होती है जब कि जाया में ईख की उपज ५० टन प्रति एकड़ है। क्या भारत जैसे कृषि प्रधान देश के लिए, जहाँ प्रत्येक ४ व्यक्तियों में तीन व्यक्ति कृपि व्यवसाय में लगे हुए है, यह लजा और शोक का विपय नहीं हैं कि इतना विशाल देश पूरी जनसंख्या की श्रव समस्या को भी मुलकान में सफल न हो सके ? इस असफलता का रहस्य हमारी कृषि के कुछ भयानक दोयों में छुपा हुम्रा है। छोटे ग्रीर छिटके खेत, विषम भूमि स्वामित्व, युगों का ऋगा-भार, सिंचाई के सांघनों का श्रभाव, भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए उपयोगी खादों की कमी, फसल नियन्त्रण तथा उचित रूप से विभिन्न प्रकार की फसलों को श्रावश्यकतानुसार उगाने की योजनात्रा का श्रमाव, श्रस्वस्थ्य श्रीर रोगी पश्र-धन तथा द्वेपपूर्ण ग्रामीण जीवन, गाँवों की जनता की गरीबी के कारणों में प्रधान हैं। दीन हीन श्रीर उपेद्धित गॉववासियों की जड़ में यह दोप घुन की तरह लगे हुए हैं जो उनके जीवन स्तर एवं श्रार्थिक स्थिति को खोखला बना

रहे हैं | जब तक भारतीय कृषि इन दोषों से मुक्त नहीं होती तथा सहकारी कृषि का प्रचलन नहीं होता तब तक जनता की टीन हीन दशा नहीं सुधारी जा सकती |

जहाँ तक भूमि-स्वामित्व का प्रश्न है हमारा विश्वास है कि कुपकों को भी यह ग्राधिकार प्राप्त होना चाहिए। परन्तु केवल जमीदारी समाप्त करके ही हम समस्या हल नहीं कर सकते। युग की पुकार है कि छोटे ग्रीर छिटके खेतों की चक्रबन्दी करके सामृहिक या सहकारी ढंग पर खेती की जाय। ऐसी बंजर भूमि जिस पर खेती की जा सकती है वैज्ञानिक साधनों के बिना उपजाऊ नहीं बनाई जा सकती। सहकारी समितियों द्वारा सामृहिक ढंग पर कृपि करने की व्यवस्था करना तथा वैज्ञानिक साधनों एव उचित मात्रा में खाद का प्रबन्ध करना सरकार का ही काम है।

विदेशों के श्रॉकडों से यह स्पष्ट होता है कि जिस देश में जनसंख्या हा अधिकारा भाग केवल क्वांप व्यवसाय पर ही निर्भर रहेगा वहाँ की ख्रौसत स्राय नीची रहेगी। इसके विपरीत जहाँ सम्पूर्ण जनसंख्या का कुछ भाग कृष्णि के त्रातिरिक्त श्रन्य उद्योग धन्धों में लगा रहेगा उस देश की श्रौसत श्राय कृषि प्रधान देश की अपेत्ता कुछ अधिक रहेगी। प्रा० लुई एचवीन ने \_ लिखा है "चीन की प्रति व्यक्ति ग्रीसत ग्राय दूनी की ना सकती है यदि कार्यशील जन-मंख्या का १५ प्रतिशत माग कृषि के त्रतिरिक्त ग्रन्य उद्योग धन्धों में लगा दिया जाय । इसके ऋतिरिक्त यदि १० प्रतिशत जनसञ्जा अन्य पेशों में श्रीर लगा दी जाय तो श्रीसत श्राय प्रति व्यक्ति तिगुनी की जा सकती है।" श्रतः राष्ट्र की वेकार जनसंख्या को उद्योग-धन्यों में लगाने की व्यवस्था करना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। इस समय सारे देश में जल विद्युत शक्ति की योजनाएँ कार्यान्वित की जा रही हैं। ब्रातः घरेलू उद्योगो तथा ब्रान्य प्रकार के उद्योग धन्धों के प्रचार के लिए इस समय ग्रन्छा ग्रवसर ग्रीर दोत्र प्राप्त है। धरेर उद्योग-घन्धो की जड़ मजबूत करने के लिए सरकार को विधुत शक्ति, कध सामान, श्रर्थ व्यवस्था, विकय व्यवस्था ग्रादि का प्रबन्ध करना श्रावश्यक है सहकारी समितियो द्वारा यह कार्य बड़ी सरलता से हो सकता है। घरेलू उँद्योग धन्यों के द्वारा कृषि व्यवसाय पर निर्मर रहने वाली एक बहुत बडी जनमंख्य को काम मिल सकेगा।

गॉवो की सड़को तथा नालियों की श्रोर ध्यान देना सरकार का मुख्य कर्तव्य है। इनके सुधार के लिए सरकार को ग्रावश्यक श्रर्थ व्यवस्था करनी चाहिए। जब तक गॉवो की सड़कों का समुचित सुधार नहीं हो जाता तब तक भारतीय कृषि की उपज की विक्री की समुचित व्यवस्था नहीं की जा सकती। यह काम भी सहकारी समितियों द्वारा सम्भव हो सकता है। सरकार को श्रादर्श ग्रामों, त्वच्छ नालियों तथा श्रच्छी सड़कों से पूर्ण श्रादर्श ग्रामों का निर्माण करना चाहिए। जिला बोर्ड के इञ्जीनीयर की संवाएँ ग्राम निवासियों को प्राप्त होती रहें। प्रत्येक गॉव में सर्व साधारण के उपयोग के लिए नरागाहों की व्यवस्था होनी चाहिए जिसमें गॉव भर के पशु स्वतन्त्रता से चर सकें। प्रत्येक गॉव में एक सहकारी समिति, पंचायत, प्राथमिक पाठशाला,

वाचनालय तथा त्रौपधालय होना त्रत्यावश्यक है। त्रॅगरेजी राज्य काल मे सारे शासन का केन्द्रीकरण हो गया था। अब उसके विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता है। गाव-पंचायतो में गाँव के सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए श्रीर सभी कामों की देख-भाल करने का इन्हें अधिकार होना चाहिए। पारत्परिक मतभेटो एवं भगड़ों को मुलभाना, प्रत्येक वर्ण के सामाजिक एवं धार्मिक उत्सवों का श्रायोजन करना, गाँवों की सहकारी समिति का मचालन करना, प्रारम्भिक पाटशाला, वाचनालय तथा श्रीपधालय का प्रवन्ध करना पंचायता का मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। ये पंचायते गाँव की गणियो, सड़को श्रीर नालियों की मरम्मत कराने में सहायता करें। गावों की सहकारी समितियाँ बहुमुखी सहकारी समितियों के श्राधार पर होनी चाहिएँ। बहुमुखी संहकारी समितियाँ ही हमारे लिए उपयोगी होगी जहाँ ऋग्ए का लेन-देन, वस्तु-विक्रय, बीज-वितरण त्रादि काम एक ही सहकारी समिति कर सके । यह निर्माण तथा खेतो की चकवन्दी के लिए विशेष प्रकार की सहकारी समिनियाँ बननी चाहिएँ। क्रपक को ब्राल्य-कालीन तथा दीर्घ-कालीन दोनों प्रकार के ऋग्य की ब्राव-श्यकता होती है । टीर्घ-कालीन ऋगो की पृति के लिए भूमि वन्धक देंक स्थापित होने चाहिएँ। प्रान्तीय सहकारी वैको का केन्द्रीकरण करके उन्हें रिजर्व बैंक से मिला देना चाहिए। इस प्रकार की योजनात्रों से प्रामीण जनता की ग्रर्थ समस्याएँ बहुत कुछ हल हो सकेंगी।

प्रायः ऐसा देखने मे श्राता है कि राज्य सरकारों के तत्वाधान में राष्ट्र विकास सम्बन्धी श्रनेक विभाग काम करते हैं। उदाहरणार्थ, कृपि-विभाग तथा सहकारी विभाग दोनों ही बीज गोदामां का प्रवन्ध प्रत्येक जिले में करते हैं। इनके श्रक्षसरों तथा निरीच्चकों के कार्यों का सम्बन्धीकरण करना परम श्रावश्यक है। यह श्रवसर गांवों की कृपि, जन्ममरण सम्बन्धी श्राकंड़े, कृपि पर निर्मर घरेलू उद्योग-धन्धों, पानी के विकास की व्यवस्था, सड़के श्रीर गांलियों का प्रवन्ध, सिचाई तथा पशुश्रों की समस्या तथा श्रन्य प्रकार की ग्राम समस्याश्रों को हल करने में उपयोगी श्रीर सहायक सिद्ध हो सकता है। ग्राम की पाठशाला का शिच्चक गाँव के पुनर्निर्माण में उपयोगी सिद्ध हो सकता है परन्तु श्रत्यन्त कम बेतन होने के कारण वह श्रन्य साधनों से श्रपनी जीविका कमाने का प्रवन्ध करता है श्रीर श्रपने कार्यों को भी ठीक प्रकार नहीं निमा पाता। सरकार को इस श्रीर विशेष घ्यान देना चाहिए।

गाँवा के पुनर्निर्माण में एक बढ़ी किटनाई यह है कि गाँवों का शिद्धित श्रीर जायत समाज गाँवों से दूर होता जा रहा है। उदाहरणार्थ, गाँव का जमीदार गाँव में न बसकर शहरों की श्रोर टीइता ई तथा शिद्धित लोग भी प्राय: गाँवों को छोड़ शहरों में बसने लगे हैं। ऐसी दशा में गाँवों का पुनर्निमाण कीन करेगा ! श्राज युग की पुकार ई एवं श्रावश्यकता है कि 'पुन: गाँवों की श्रोर लौटों श्रान्दोलन प्रारम्भ किया जाय, परन्तु यह तभी सम्भव है जब कि गाँवों को शिद्धित समुदाय के रहने योग्य बनाया जाय। उन्हें गाँवों में स्वच्छता, प्रेम, चिकित्सा सम्बन्धी व्यवस्था तथा वाचनालय श्रादि की सुविधाएँ प्राप्त हो। गाँवों के पुनर्निमाण में ये शिद्धित लोग बहुत सहायक सिद्ध हो सकते हैं। यदि ऐसा हुश्रा तो हम श्रपने गाँवों का पुनर्निर्माण कर गाँधी के रामराज्य की कल्पना को साकार बना सकेंगे।

# ६---देश की खाद्य-समस्या

गत अनेक वर्षों से हमारे देश मे खाद्य-समस्या वनी हुई है। वैसे तो युद्ध-काल में भी सारे देश में अब की भारी कमी रही। बंगाल के अकाल को सहज ही नहीं मुलाया जा सकेगा। परन्तु वह सब उस समय की विदेशी सरकार की युद्धजनित राजनीति का परिशाम था । ञाज युद्ध समाप्त हुए कई वर्ष बीत गए, परन्तु श्रज्ञ का श्रमाव ज्यो का त्यों वना हुश्रा है। 'भारत कुपि-प्रधान देश हैं' 'भारत के साधन असीम हैं', 'भारत की भूमि सोना उगलती है' स्रादि सभी कुछ होते हुए भी देश में देशवासियों के खाने भर को श्रव नहीं मिल रहा तथा श्रन्य देशों पर त्राश्रित रहना पड रहा है। पिछले वर्पोंमें श्रन्न-उत्पादन की मारी कमी रही। मानसूनों के अभाव तथा नदियों की विकराल बाढ़ों ने तैयार फसलों की नष्ट कर दिया यह सत्य है; किन्तु इसके श्रतिरिक्त देश मे भूमि की उत्पादनशक्ति भी चीए होती जा रही है। सिंचाई के उपयुक्त साधन न होने के कारण तथा वैज्ञानिक खाद एवं कृषि-यन्त्रों के ग्रभाव के कारण कृषि की ग्रवस्था गिरती ही जा रही है। देश के विमाजन से भी भारत-संघ की खाद्य स्थिति पर बढ़ा बुरा प्रभाव पड़ा । पाकिस्तान बन जाने के पश्चात् भी भारत को अविभाजित-भारत की लगभग ८० प्रतिशत जनसंख्या का पेट भरने का प्रबन्ध करना पढ़ रहा है परन्तु उत्पादन की दृष्टि से भारत के हिस्से में केवल थोढ़ा सा उपजाऊ भाग ही ख्राया है जो इस भूमि पर निर्भर जनसंख्या को अपर्यात ही है। गेर्डू उपजाने-चाले चेत्र का फेवल ६५ प्रतिशत तथा चावल उपजाने वाली भूमि का ६६ प्रतिशत भाग भारत की सीमा में है। विभाजन के फलस्वरूप समस्त सिचित च्चेत्र का ६६ प्रतिशत भाग भारत के हिस्से मे श्राया जिसमें से गेहूँ पैदा करने वाला भूमि-चेत्र तो केवल ५४ प्रतिशत ही रह गया है। इससे स्पष्ट होता है कि देश में खानेवाले व्यक्ति श्रधिक संख्या में हैं श्रीर अन्न उत्पन्न करने वाली भूमि थोड़ी मात्रा में है। तिस पर भी जो कुछ कृषि-योग्य भूमि है उसका पूरा विदोहन नहीं किया जाता। न खाद है, न ग्रन्छे श्रौर उत्तम बीज हैं, न सिंचाई

के पर्याप्त साधन है और न कृषि-यन्त्रों का प्रयोग हो है। भारत में अब उत्पा-दून मानस्तों की कृषा का पात्र रहा है। एक ओर तो अब की कमी बहती रही है और दूसरी और जन-रुख्या में वृद्धि होती रही है। आज परिस्थित यह है कि देश की ४१ प्रतिशत जनता को निम्न तथा २० प्रतिशत जनता को निम्नतर श्रेणी का आहार मिनता है। सम्पूर्ण देश में केवल ३६ प्रतिशत ऐसे लोग है जिन्हें आवश्यक मात्रा में पेट भर खाना मिल पाता है। यही नहीं, हमारे देश में दृध का उपभोग औसतन प्रति दिन ७ औस प्रति व्यक्ति है जब कि इंगलैएड में ३६ औस प्रति व्यक्ति, डेन्मार्क में ४० औस प्रति व्यक्ति, न्यूजीलैएड में ५७ औस प्रति व्यक्ति तथा फिन्लैएड में ६३ औंस प्रति व्यक्ति, प्रति दिवस का औसत

श्रव की श्रावश्यकता की पूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने पिछले वर्षों में हजारों टन श्रनाज विदेशों से श्रायात किया है। गत वर्षों में श्रव का श्रायात इस प्रकार रहा है:—

|                   | श्रन्न का श्रायात | मूल्य 😗            |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| वर्ष              | (हजार टनो मे)     | (करोड़ रुपयों में) |
| 1828              | ६४६               | १३.० ू             |
| १६४५              | <b>5</b> 4.0      | 50.8 ,             |
| १९४६              | २,२५०             | ७६ ° १             |
| १६४७              | ₹,₹३०             | € <b>≂</b> °७      |
| <i>\$£8</i> ≈     | २,८४०             | ् १२६ ५            |
| 3×3}              | 000,5             | <b>१</b> ८८.० ,    |
| १९५०              | ४,२००             | १६८.५              |
| १९५१              | 8,000             | <b>રહય</b> ેદ      |
| १९५२ ( श्रनुमान ) | 4,000             | Anguardonia.       |
|                   |                   |                    |

श्रधिकांश श्रन्न दुर्लम-चलार्य वाले देशों से श्रायात किया गया जिससे भारत का दुर्लम चलार्य जो पूँजी-वस्तुत्रों तथा यन्त्रादि पर व्यय करने पर सोचा गया या, खाने में ही समाप्त हो गया। पौरड-पावना, जिस पर युद्धोत्तर भारत के कृपि-पुनर्निर्माण तथा श्रीद्योगिक-सगठन की त्राधार-शिलाएँ ग्रवल-म्बित थी, पेट भरने में ही समाप्त होता जा रहा है। निदयों में वाढ ग्राने से, मयंकर तूफान के कारण तथा कई स्थानो पर श्रधिक वर्षा और कहीं कहीं पर कम वर्षा के कारण अन्न का उत्पादन और भी कम होता गया। १६४७-४८ में इस संकट को टालने के लिये 'कर्ग्ट्रोल तथा राशन' की नीति का पुन. पालन करना ग्रारम्भ किया गया; परन्तु कोई सन्तोपजनक परिखाम न निकला । श्रास्ट्रेलिया, श्रमेरिका, श्रजेनटाइना, ब्रह्मा, चीन, हिन्दचीन, रूस, टर्की, इराक श्रादि देशो से भारी-भारी मात्रा में खाद्यान्न तथा ग्रन्य खाद्य सामग्री ग्रायात होती रही। इस संकट के स्थायी निवारण तथा कृषि की उन्नति के लिए योजनाएँ बनाने के लिए ग्रनेक सम्मेलन किए गए। देश व्यापी 'ग्रधिक ग्रन्न उपजांग्रो' योजना बनाकर कार्यान्वित की गई। इस योजना के श्रनुसार लगभग ६,००,००० टन श्रनाज उत्पन्न करने की बात सोची गई थी परन्तु केवल ७,००,००० टन श्रनाज ही उत्पन्न किया जा सका जब कि इस योजना पर लगभग ५ करोड़ रुपये व्यय हुए। जात होता है कि सरकार की यह योजना श्रिधिक सफल ने हो सकी। सरकार ने इस योजना को प्रान्तों के कृषि-विभागों के नियन्त्रण में दिया श्रीर इन विभागों के कर्मचारियों ने केवल ग्रपने-ग्रपने कार्यालयों मे बैटे-बैटे ही इस सफल बनाना चाहा । परन्तु इस योजना को सफलीभृत बनाने के लिए कुपकों के साथ मिलकर काम करने की ग्रावश्यकता थी, उनके साथ खेतो पर जाकर इसका महत्व समभा कर, सुविधाएँ देकर श्रन्न का उत्पादन बढ़ाने की श्रावश्य-कता थी । कार्य टीक इसके विपरीत हुन्ना । कार्यालयां का काम तो बढ़ता गया परन्तु ग्रन्न-उत्पादन का काम उसी ग्रनुपात मे न बढ़ सका । परिणामतः 'ग्रधिक श्चन उपजाने' के स्थान पर 'श्चिषक पत्र' उपजाए गए श्रीर कार्यालयों में मोटी-मोटी फाइलें बन गई'।

सितम्बर १६४६ मे रुपये के अवमूल्यन के पश्चात् एक और नई समस्या देश के सामने आगई। पाकिस्तान द्वारा पाक-रुपये का अवमूल्यन न करने से हमारे देश में पाकिस्तान से आयात की जाने वाली वस्तुओं का मूल्य ४४ प्रतिशत अधिक बढ़ गया। अतः भारत ने रुई और पटसन पाकिस्तान से न् मंगाकर अपने देश में ही उत्पन्न करना आरम्भ कर दिया। इसके लिए अन्न के लिए काम ग्राने वाली भूमि पर ग्रन्न न उपजा कर रुई श्रीर पटसन उगाए बाने लगे। इससे अन्न का उत्पादन और भी कम होता गया। इसहे श्रतिरिक्त ग्रतिवृष्टि तथा श्रनावृष्टि के कारण भी श्रन्त-उत्पादन में कमी होती गई। दिसम्बर १९५० में होने वाले खाद्य-मत्रियों के सम्मेलन में श्रनुमान लगाया गया था कि यदि यही स्थिति चलती रही तो १६५०-५१ मे कोई ५५ लाख टन श्रनाज की कभी रहेगी। ठींक ऐसा ही हुआ। श्रन्न का सङ्कर प्रचरह होता गया श्रीर गत वर्ष भारत सरकार ने श्रमरीका से विशेष कासू पास कराके अन्न का ऋगा लिया। प्रतिज्ञा की गई कि दिसम्बर १६५१ तक देश को अन्न के मामले में आत्म-निर्मर बना लिया जायगा; परन्तु यह प्रतिश पूर्ण न हो सकी और यह तिथि मार्च १९५२ तक टाल दी गई। परन्तु अन भी समस्या विकट हे और मार्च तक श्रन में श्रात्मिनर्भर बनने के कोई श्रासार नहीं दीख पडते। खाद्य-मंत्री ने स्वयं घोषित किया है कि १९५२-५३ में कम से कम ५० लाख टन ग्रन्न ग्रायात करने की ग्रावश्यकता होगी। भारत सरकार आयात किए गए अन्न पर आर्थिक सहायता देकर सस्ते मूल्यों पर वेचने का प्रयत्न करती रही है। जैसा कि पहिले बताया जा चुका है १६४८ में सरकार ने श्रन्न के श्रायात पर कोई १३० करोड़ रुपये व्यय किए ये जी देश के कुल श्रायात का १८ प्रतिशत था। १६४८-४६ में भारत सरकार ने श्रायात किए गए श्रन्न पर ३३ करोड़ रुपये की श्रार्थिक सहायता दी थी श्रीर १९४६-५० में लगमग २५ करोड़ रुपये की सहायता सरकार ने राज्य सरकारें को दी । श्रव इस वर्ष से भारत सरकार ने यह त्रार्थिक सहायता न देने का निश्चय कर लिया है।

खाय समस्या को टालने के लिए सरकार ने बहुमुखी योजना बनाई है जिसके श्रनुसार श्रनाज का उत्पादन बढ़ाने के लिए कृषि का पुनरुद्धार किया जायगा। प्रस्तुत कृषि-भूमि पर श्रिष्ठिक श्रज उगाया जायगा तथा इंजर भूमि को जी निठल्ली पड़ी है, कृषि योग्य बनाया जायगा जिससे कृषि-भूमि का चेत्रपल विस्तृत हो श्रीर श्रिष्ठिक मात्रा में श्रज पैदा किया जा सके। इस योजना के प्रमुख श्रंग निम्न हैं:—

- (१) लगभग ६२,००,००० एकड भूमि को, जो वजर पड़ी है परन्तु जो कृषि के काम द्र्या सकती है, समतल करके कृषि योग्य बनाया जायगा। इसके लिए सरकार ने विश्व बैंक से १ करोड़ डॉलर का ऋण लेकर ट्रैक्टर मगाए हैं जिनकी सहायता से यह काम पूरा किया जा रहा है। भिन्न-भिन्न राज्य सरकारों के नियन्त्रण में भूमि का ट्रैक्टरों तथा हारवेस्टरों द्वारा कृषिकरण किया जा रहा है। १६४८ में ४,६६,६०१ एकड भूमि का पुनः कृषिकरण किया गया या। इस योजना में लगभग १३६°३५ करोड़ रुपये का व्यय द्र्यांका गया है। इसका विस्तृत बृतान्त 'भिम का कृषीकरण' निवन्ध में पढ़िए।
- (२) खाद्य-समस्या को हल करने के लिए कृपि में सिचाई का भी महत्व सरकार ने समभा है। इसके लिए दीर्घकालीन बॉघ योजना तैयार की गई ह जिनमें विशाल नदियों के बॉध बनाकर बिजली भी उत्पन्न की जायगी तथा . साथ ही साथ पानं। एकत्र करके बाढ़ो को रोका जायगा श्रौर सिंचाई भी की जा सकेगी। ऐसा अनुमान है कि बॉध-योजनाओं के पूर्ण हो जाने के पश्चात् लगमग २,५०,००,००० एकइ अधिक भूमि पर सिंचाई हो सकेगी श्रीर ४५ लाख किलोबाट जल-विद्युत तैयार होगी जा कृषि तथा उद्योग दोनो के लिए काम श्रा सकेगी। प्रत्येक राज्य मे ऐसी योजनाएँ बन चुकी हैं श्रीर कई राज्यों में तो काम भी ब्रारम्भ हो चुका है। इसके ब्रातिरिक्त विजली के कुँए बनाने की भी योजना सरकार के सामने एक महत्वपूर्ण कार्य है। भिन्न-भिन्न राज्यो, जैसे पूर्वी पंजाब, उत्तर प्रदेश तथा बिहार में अगन्ने तीन वर्षों में करीब ४,७५८ विजली के कुँए वनाए जाएँगे। इस पर कुल व्यय ६६ करोड़ रुपये त्र्योंका गया है। इसी के साथ-साथ कृषि का यन्त्रीकरण भी हो रहा है। विदेशो से कृषि-यन्त्र मॅगाकर उनकी सहायता से कृषि-कार्य सम्पन्न किया जाने लगा है। कृषि के यन्त्रीकरण से थोडे समय मे श्रधिक मात्रा मे श्रन्न उपजाया जा .सकेगा ।
- (३) खाद्य-सङ्कट-निवारण योजना मे सरकार ने यह निश्चय किया है कि १६५२-५३ तक १५,२३,००० टन रसायानिक खाद की प्रदाय बढ़ाई जाय। इस काम के लिए ७१°५७ करोड़ रुपये का बजट किया गया है। कृषि-भूमि की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने के लिए वैज्ञानिक ढग से खाद बनाने की संस्थाएँ

खोली जा रही हैं । विहार में ३० करोड रुपये की लागत से खाद बनाने का एक विशाल कारखाना खोला गया है । पूना में भी वैज्ञानिक रीति से खाद बनाई जाती है । उत्तर प्रदेश के ग्राम्य-तेत्रों में २२ लाख टन कम्पोस्ट तैयार किया गया था जिससे श्राशा है कि २२ लाख मन श्रिधक श्रन्न पैदा किया जा सकेगा।

(४) ग्याशाल की कर्मा की पूरा करने के लिए अल के स्थान पर, उन भागों में जहाँ महाली का उपभोग किया जाता है, महाली निकालने की बहुद् योजनाएँ बनाई गई हैं। इससे अल का अभियाचन कम होगा और महाली का प्रयोग भी हो मकेगा। केन्द्रीय सरकार ने देश के प्रमुख बन्दरगाहो पर, जहाँ पर प्राकृतिक हिंछ से महाली का आहार है, महाली पकडने की सुविधाएँ दे रक्खा है। इन स्थानों पर महाली पकडने के केन्द्र बनाए जा रहे हैं। प्रारम्भ में बंबई, कोचीन, विजगापत्तम, चन्टयलि तथा कलकत्ता में महाली पकडने के केन्द्र खोले गए हैं। इनका ब्यय लगभग ६ करोड़ बजट किया गया है।

मछली-उद्योग को छोड श्रन्य सभी काम राज्य-सरकारों को साँप दिए गए हैं। राज्य सरकारें ही भूमि का कृपिकरण, कृपि का यन्त्रीकरण तथा कुँए श्रादि बनानें का प्रबन्ध कर रही हैं। प्रश्न राजस्व का है। इस विषय में यह निश्चय किया गया है कि राज्य सरकारें कुल श्रानुमानिक व्यय में से देश में खर्च होने वाली वह धन-राशि का, जो उक्त योजनाश्रों को कार्यान्वित करने के लिए श्रपने देश में ही व्यय करनी होगी, प्रबन्ध करेगी तथा केन्द्रीय सरकार इन योजनाश्रों को सफल बनाने के लिए उन श्रावश्यक वस्तुश्रों का प्रबन्ध करेगी जिनको बाह्य देशों से श्रायात करने की श्रावश्यकता होगी। सूचना के लिए हम यहाँ पर उक्त योजनाश्रों पर बजट किए गए धन का विवरण देते हैं। जो मारत के श्रन्दर तथा विदेशों में व्यय करने होंगे श्रीर जिनका दवाव राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों पर पड़ेगा।

(करोड़ रुपयों में) भारत मे व्यय स्टिलिंग-चेत्र डालर-चेत्र योग भूमि का कृपीकरण ८२'७६ २१'६७ ३१'६२ १३६'३५ विद्युत-कृप-निर्माण ३३'६५ १६'६२ २३'०८ ६८'६५

### (करोड़ रुपयों मे )

भारत में ज्यय स्टर्लिंग-क्षेत्र डालर-क्षेत्र लोग रसायनिक खाद २५ ६६ ३० ४६ १५.२० ७१ ५७ मछली-उद्योग का विकास २ ४५ १५६ ५.१६ उक्त तालिका से स्पष्ट होता है कि राज्य-सरकारों को भी खाद्य-मंकट निवारण योजना में ग्रिधिक राजस्व सहायता देनी होगी परन्तु इस समय क्या यह सम्भव है कि राज्य-सरकारों के राजस्व-विभाग यह सब कुछ कर सकेंगे। इस विपय में यह उचित होगा कि तात्कालिक कार्य को ग्रारम्भ करने के लिए केन्द्रीय सरकार राज्य-सरकारों को राजस्व सहायता दे ग्रीर यह सहायता तव तक मिन्नतीं रहे जब तक ये योजनाएँ कार्यान्वित न हो जाएँ। भारत सरकार ने कई राज्यों को ऐसी सहायता दी है परन्तु इससे भी श्रिष्ठिक सहायता की ग्रावश्यकता है।

नित्सन्देह, वर्तमान सरकार ने इस सकट को दूर करने के लिए अनेक प्रयत्न किए हैं। जैसे भी सम्भव हो सका है दुलम-मुद्रा प्राप्त करके विदेशों से अन्न मॅगाया है। समस्या का स्थायी हल निकालने के लिए वाढ़ों को रोकने की योजनाएँ हैं ही, साथ ही साथ सिनाई भी होगी। नई भूमि कृषि के लिए तोड़ी जा रही है. यन्त्रीकरण हो रहा है। परन्तु इसी के साथ-साथ कृषिशोध की भी आवस्यकता है। खेती करने की नई-नई विधियों हो, नए-नए यन्त्रों का प्रयोग हो, उच्च प्रकार के बीजों का अनुसन्धान हो तथा वैज्ञानिक खाद हो। शोध के परिणाम कृपकों को बतलाए जाएँ जिससे वे उनके अनुसार काम कर सके। गत २० वर्षों में कृषि-शोध पर केवल २३ करोड़ रुपया व्यय हुआ। इससे हमें तिनक भी सन्तोप नहीं। शोध कृषि का एक आवस्यक अग होना चाहिए। संतोप की बात है कि अब भारतीय-कृषि-शोध-परिषद् ने कृषि सम्बन्धी कार्यों की शोध करने के लिए सम्पूर्ण देश को समान भूमि तथा जलवायु के हिन्से कोण से भिन्न-भिन्न प्रदेशों में बाँट लिया है जिनमें समान जलवायु तथा उपज को हिन्द में रखते हुए शोध की जायगी और प्रयत्न किया जायगा कि देश में अन्न की हिन्द हो। ये प्रदेश इस प्रकार हैं:—

(१) गेहूँ प्रदेश, जिसमें पूर्वी पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश तथा बरार श्रीर राजस्थान संव का गेहूँ उपजाने वाला कुछ भाग होगा।

- (२) चावल-प्रदेश, जिसमे ह्यासाम, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, पूर्वी मध्य-प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश तथा पूर्वी मद्रास सम्मिलित किए गए हैं। इस प्रदेश मे चावल की फसलो का ह्यनुसन्धान होगा।
- (३) मालावार प्रदेश, जिसमें वम्बर्ड, मटास, पश्चिमी घाट, मैसूर, कुर्ग, ट्रावनकोर तथा कोचीन हैं।
- (४) वह प्रदेश, जिसमें भासी, मध्य प्रदेश तथा वरार, मध्य भारत की रियासते. हैदरावाट रियासत का पश्चिमी भाग, पश्चिमी महास, पूर्वी वंबई का अदेश, वरीदा तथा मैस्र का कुछ भाग है।
- (१) हिमालय प्रदेश, जिसमें कुमायूँ, गढ़वाल, नैपाल, भृटान, शिमला की पहाडियाँ, कुल्लू, चम्बा तथा काश्मीर राज्य सम्मिलित हैं।

इन प्रदेशों में कृपि की विशेष परिस्थितियों तथा कृषि-क्रियाश्रों पर शोध को जायगी। इस प्रकार देश का कृषि-विमाजन करने से कृषि-शोध पर ठांछ कार्य हो सकेगा। परिषद् ने पशुपर्यवेच्चण तथा निरीक्षण श्रौर शोध की दृष्टि से भी देश का विभाजन किया है परन्तु उसका यहाँ उल्लेख करना श्रावश्यक प्रतीत नहीं होता। कृषि शोध से हाल ही में तो नहीं परन् दूर भविष्य में लाध समस्या का एक मात्र स्थायी उपाय निहित है।

केन्द्रीय सरकार के प्रयत्नो के श्रांतिरिक्त राज्य-सरकारों ने भी इस समस्या को हल करने के लिए श्रपनी-प्रयन्नो श्रलग-श्रलग योजनाएँ बनाकर कार्य करना श्रारम्भ कर दिया है। उत्तर प्रदेशीय सरकार ने सिचाई सम्बन्धी एक पंचवर्षीय योजना तैयार की है जिसके श्रनुसार पाँच वर्ष में १६,६०,००० एकड़ श्रिष्ठिं भृमि पर सिचाई की जायगी। इस योजना में ७६०० मील लम्बी नहरें बनाई जाएंगा। श्रव तक सिंचाई सम्बन्धी जो काम किया गया है उससे राज्य की २५००० टन श्रिषक श्रव मिलने लगा है। राज्य में श्रव-कुल मिलाकर १६५६ । नल-क्ष हैं 'परन्तु श्रिषक श्रव उपजाश्रो योजना' के श्रन्तगत ६०० श्रीर नल-क्ष बनाए जा रहे हैं। इनसे २,४०,००० एकड श्रिषक भूमि पर सिचाई होगी जिससे ५४,००० टन श्राधिक श्रव उपजाया जा सकेगा। सरकार ने तकानी श्रग देकर तथा उत्तम बीज तथा खाद-वितरण करके श्रव का उत्पादन .ूबढ़ाने के भी प्रयत्न किए हैं। य्रन्य राज्यों में भी ऐसा किया जा रहा है ग्रीर परिगाम भी सन्तोपजनक मिले हैं।

प्रस्तत समस्या यह है कि वर्तमान खाद्य सङ्कट को टाल कर ग्रमी देश की अब के मामले में श्रात्म-निर्भर कैसे बनाया जाय ? वास्तव में देग्वा जाय तो हमारा खाद्य-संकट केवल उत्पादनकी समस्या ही नहीं है वरन् ग्रन्न-संग्रह न्त्रीर वितरण की समस्या भी हैं। य्रान के भाव ऊँचे होने के कारण सरकार त्रावश्यक मात्रा मे उत्पादको से श्रव्न-वस्ली (Procurement) नहीं कर पाती। ऊँचे भाव होने से उत्पादक सरकार को अन्न न देकर चोरी से वेचते रहे हैं जिसमे **धरकार की राशन-पद्धति सफल न हो सकी।** त्रावश्यकता इस बात की है कि अन्न का उत्पादन भी बढ़े श्रौर वितरण की विषमता भी भी दूर हो। श्रन्न सम्बन्धी श्रांकड़े प्राप्त करने के लिए सुसारु श्रीर उत्तम प्रबन्ध होना चाहिए जिससे विश्वसनीय श्रंक प्राप्त किए जाकर उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी कोई पोजना बनाई जा सके । जनता को भी चाहिए कि वह ग्रन्न का उपभोग :क्षीमित करे ग्रौर ग्रन्न नष्ट होने से बचावे। कहा गया है कि देश मे १० , प्रतिशत अन्न की कमी है। इसे पूर्ण करना कोई अधिक कठिन काम नहीं। . ब्रिधिक ग्रन्न उपजाकर, वितरण की विपमता दुर करके, ग्रन्न को नघ्ट होने से बचाकर तथा त्रावश्यकतात्रों की सीमित करके इस कमी को सरलता से दूर किया जा सकता है। हमे श्रपनी सब शक्तियों को इस बात में जुटा देना ह चाहिए कि श्रन्न के मामले मे देश विटेशो पर श्राश्रित न रह कर श्रात्मनिर्भर ही जाय । जब तक देश मे स्रन्न का स्रभाव है राशन तथा मृत्य-नियत्रण रहना प्रावश्यक है परन्त राशन पद्धति का प्रवन्ध ईमानदारी तथा सन्तोपजनक रीति ने चलना चाहिए । भारत जैसे देश में, जहाँ की श्रिधिकांश जनता श्रशिद्धित है राशन पद्धति मे कठिनाइयाँ होना स्वामाविक है। परन्तु तो भी इस बात का <sup>न्</sup>यत होना चाहिए कि चोर बाजारी, संग्रह तथा वेर्डमानी न हो। इसके लिए <sup>श</sup>रकार श्रीर जनता की सहयोग की श्रावश्यकता है-विना दोनों के पारस्परिक <sup>[र</sup>ीहयोग के यह काम सफल नहीं हो सकता। श्रन्न सग्रह करने की सुविधाएँ हैंदानी चाहिए जिससे ऋन्न सुरचित रक्खा जा सके। हमारी उपभोग सम्बन्धी िज्याओं में भी फेर-बदल की श्रावश्यकता है। हमें चाहिए कि इस कम से कम بر

श्रव्र व्यय करें श्रीर सम्भवतः उत्सवा पर श्रिधिक श्रन्न काम मेन लावे। प्रत्येक कार्य सरकार का ही करने का नहीं है। हम भी श्रपने कर्तव्य के समर्भे। सरकार कान्त बना सकती है परन्तु उसको पालन करके सफल बनाना जनता का ही कार्य है। हमें हर प्रकार से देश को श्रन्न में स्वावलम्बी बनाना बाछनीय है।

### ७—'ग्रधिक श्रन्न उपजाश्रो' योजना

#### ' समस्या एवं समाधान

पिछले कई वर्षों से केन्द्रीय तथा राज्य सरकारे "श्रधिक श्रन्न उपजाश्री" के नाम पर भारी-भारी घन राशि ज्यय करती रही हैं, परन्तु परिणाम श्रधिक संतोप-जनक नहीं रहे हैं। १६४६-५० में इस योजना पर केन्द्रीय सरकार ने १३'३२ करोड़ रुपये स्वीकृत किए तथा उससे श्रगले वर्ष ३१'७६ करोड़ रुपये स्वीकृत किए तथा उससे श्रगले वर्ष ३१'७६ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसी प्रकार १६४३ से लेकर श्रव तक भारी-भारी राशि ज्यय होती रही परन्तु श्रन्न उत्पादन में श्रपेचाकृत वृद्धि नहीं हुई। कृषि-भूमि का च्लेत्रफल तो बढ़ता रहा परन्तु श्रन्न की मात्रा न बढ़ी वरन् कभी-कभी कम भी होती गई। योजना के श्रन्तगंत कृषि-भूमि के च्लेत्रफल, प्रति एकइ उपज तथा कुल उत्पादन की स्थित इस प्रकार रही:—

|                  | (000,000)              |                |                |
|------------------|------------------------|----------------|----------------|
|                  | कृपि-भूमि का क्षेत्रफल | <b>उत्पादन</b> | प्रति एकड़ उपज |
|                  | (एकड़)                 | (टन)           | (पौएड)         |
| १६३६-३७ से १६    | 35-75                  |                |                |
| की श्रौसत        | . १५ <b>८°</b> ८       | 3.08           | ५७७            |
| १६४२-४३          | १६४.०                  | 88.0           | ६०३            |
| १६४३-४४          | १६६ • ०                | ४५.०           | ६१२            |
| १९४४-४५          | १८३.०                  | ४६°०           | ५६४            |
| 38-783 <b>\$</b> | १८६ ६                  | 88.0           | प्र२३          |
| १९४९-५०          | १९५.६                  | ४५.६           | ५२५            |

इन श्रॉकड़ों से जात होता है कि इस योजना के श्रन्तर्गत कृषि भूमि का स्त्रेत्रफल तो बढ़ता गया परन्तु उत्पादन उस गति से न बढ़ा—इसका स्पष्ट श्रर्थ है कि प्रति एकड़ उपज कम होती गई। इसका मेद जानने के लिए रिज़र्व चैंक के कृषि विभाग ने बम्बई राज्य की 'श्रिधिक श्रन्न उपजाश्रो' योजना की जॉच- पडताल करके एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिससे योजना सम्बन्धी निम्न वार्ते जात होती हैं :---

- (१) योजना के ज्ञन्तर्गत कृषि योग्य व जर या पड़ती भूमि पर कृषि करने का प्रयत्न नहीं किया गया । जितनी भूमि पर युद्धपूर्व काल में कृषि होती थी उतनी ही भूमि पर कृषि होती रही ।
- (२) कुछ प्रदेशों में विस्तृत-कृषि अवश्य की गई परन्तु ऐसा करने के लिए अधिकारियों ने कई की खेती की जाने वाली भूमि पर अन्न उपजाना आरम्भ कर दिया था। इससे कई की खेती पर उल्टा प्रभाव पढ़ा।
- (३) योजना के अधीन कृपि-भूमि का त्रेत्रफल ता बढ़ता गया परन्तु प्रति एकड उपज कम होती गई जिससे इस आन्दोलन में खर्च किये गए धन के अनु-पात में उत्पादन न बढाया जा सका। व्यय-राशि के अनुपात में बांछनीय परिणाम न मिलने के निम्न कारण रहे :—

प्रथम तो बात यह थी कि इस विशाल योजना के लिए सरकार के पास साधन सीमित ये ग्रीर जो कुछ भी ये उनका सुचार ढक्क से संचालन करके महत्तम उपयोग नहीं किया जा सका। त्तेत्र विशाल था जिसके ग्रन्तर्गत भूमि की उत्पादन-दामता के ग्रनुसार साधनों का उपयोग न किया जा सका। कृपकों को सहायता देने के लिए सरकार के पास ग्रावश्यक साधन न ये जिससे सभी लोगों को उन साधनों का लाभ नहीं मिल पाता था।

योजना के ग्राधीन काम करनेवाले तथा काम करानेवाले प्रवन्धकों की संख्या कम थी ग्रीर जो कुछ भी लोग ये वे लगन के साथ काम नहीं करते थे। ग्राधिकाश लोग कार्यालयों में वैठे-वैटे काम करते थे जबिक उन्हें कृपकों के साथ मिलकर काम करने की ग्रावश्यकता थी। ये लोग कार्यालयों में वैठे वैठे फाइलों की संस्था वढ़ाते रहे, परन्तु उत्पादन की ग्रोर कोई ध्यान न दिया। बहुत ते लोगतो ग्रान को छोड़ ग्रान्य सामग्री उपजाते रहे ग्रीर उनको श्राधिकांश शिक चोर-वाजारी ग्रादि कार्यों में लगी रही।

सरकार के पास कोई ऐसा साधन न था जिससे उस समय यह पता लगाया जा सकता कि व्यय-राशि के श्रनुकूल उत्पादन भी मिर्ल रहा है या नहीं। सरकार यह भी नहीं जान पाती थी कि वे कृपक, जो सरकार से इस योजना के  अधीन सहायता लें रहे हैं, उचित मात्रा में और उचित ढङ्ग का माल उत्पन्न भी कर रहे हैं या नहीं। इस प्रकार सरकार की श्रिष्ठकांश शक्ति वृथा नष्ट होती रही।

ं सरकार की श्रिषिकाश शक्ति इस योजन। के विज्ञापन मात्र में ही समाप्त होती रही। सरकारी कर्मचारियों को श्रीचित्य-श्रूमनैचित्य का विलञ्जल ज्ञान न या। सरकार एक श्रोर तो नए-नए कुँए बनाने को श्रृ्या देती जा रही थी श्रीर दूसरी श्रोर पुराने कुश्रो की मरम्मत की श्रोर बिल्कुल ध्यान न था। इसी भॉति श्रूमेक वाते होती रही जिनसे श्रिषकांश साधन नष्ट होते रहे।

समृचित श्रायोजन एवं प्रबन्ध सम्बन्धी दोषों के कारण यह श्रान्दोलन सफल न हो सका । योजना सम्बन्धी श्रन्य उप-योजनाश्रो का सामूहिक कम भली प्रकार न बनाया गया । सरकारी विभागों में न पारस्परिक सहयोग था श्रीर न श्रावश्यक ज्ञान ही—प्रत्येक विभाग श्रपनी-श्रपनी श्रलग-श्रलग नीति बनाकर काम करता रहा जिससे श्रन्छे परिणाम न निकले ।

इन दोषों के ग्रांतिरिक कुछ वित्त-सम्बन्धी किटनाइयाँ भी थी। कृषकों को ग्रावश्यकता पड़ने पर पर्याप्त धन-राशि नहीं मिल पाती थी। कृपकों के पास पशुत्रों का ग्राभाव था। वित्त सम्बन्धी किटनाइयों के कारण वे ग्रन्छे ग्रीर उपयोगी पशु नहीं खरीद पाते थे। इसके श्रांतिरिक उनके पास हल तथा कृषि सम्बन्धी ग्रन्य श्रांजारों का भी श्राभाव था। ये वस्तुएँ उन्हें ऊँचे-ऊँचे दामों पर खरीदनी पड़ती थी ग्रीर वह भी ग्रावश्यकता के समय नहीं मिल पाती थी।

इन कठिनाइयों के श्रातिरिक्त श्रातिष्टृष्टि, श्रनावृष्टि, भ्मि का कटाव, श्रपर्याप्त यातायात के साधन श्रादि श्रनेक ऐसी कठिनाइयाँ थी जिनके कारण इस श्रांदो-लन के श्रन्तर्गत श्रिषक श्रज न उपजाया जा सका।

इस योजना के ऋन्तर्गत अधिक श्रन्न उपजाने के लिए हमारे पास कुछ सुभाव हैं जो यहाँ टिए जाते हैं:—

१. यह योजना केवल उन्हीं प्रदेशों में कार्यान्वित की जाय जहाँ पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती हो या सिंचाई के श्रच्छे श्रीर उत्तम साधन उपलब्ध हो। सिंचाई के साधन मिलने से श्रधिक श्रज उपजाने में काफी सहायता मिल सकता है। जिन स्थानों में यह योजना लागू की जाय वहाँ की श्रार्थिक, सामा-इजिक श्रीर भीगोलिक परिस्थितियों का भली प्रकार श्रध्ययन करके एक समुचित योजना श्रीर श्रन्य उप-योजनाएँ बना ली जाएँ। इन उप-योजनाश्रों को भिन्न-भिन्न विभागों के श्रधीन कर दिया जाय। इन सब विभागों में पारस्परिक सहयोग श्रीर सम्मेल रहे श्रीर सभी योजनाश्रों का एक सामृहिक कम बना दिया जाय। कृपकों को सहायता देने के लिए शिच्चित श्रीर समभदार शिच्छ रक्ते जाएँ जो प्रस्तृत साधनों का उपयोग करने में उनकी सहायता करें। फसर बोने तथा काटने का काम वैज्ञानिक ढंग पर किया जाय। कई-कई गाँवों के मिलाकर एक इकाई निर्धारित कर दी जाय श्रीर इस इकाई को सामृहिक सहायता देकर सामृहिक तथा व्यक्तिगत उत्तरदायित्व स्रोंप दिया जाय।

२ सरकार छोटे-छोटे कृपको को साख पर धन देकर श्रथवा श्रन्य श्रावश्यक् वस्तुएँ देकर सहायता करे । इनका भुगतान लेने में सरकार किसी प्रकार की जोर जबरदस्ती न करे वरन् फसल के समय श्रव-वस्तुनी करते समय सुगतान चुकले।

३. श्रन्न को उपज बढ़ाने के हेत कृषि सुधार तथा कृषि के पुनर्निर्माए सम्दन्धी एक समुचित योजना तैयार की जाय । नई भूमि को तोड़कर कृषि के काम मे लाया जाय । सिंचाई के साधन बढ़ाए जाएँ श्रीर बीज तथा खाद के वितरण का समुचित प्रबन्ध हो । खेतों की चक्कन्दी को जाय तथा कृषि-सास संगठन को बल दिया जाय ।

श्रन्न-उत्पादन बढ़ाने के लिए श्रन्य बल्तुओं की कृषि बन्द कर के उस भूमि पर श्रन्न कदापि भी न पैदा किया जाय क्योंकि तब श्रन्य बल्तुओं की कमी होने लगेगी। इसके लिए तो यह श्रावर्यक है कि नई भूमि का ही कृषिकरण किया जाय। इन सुभावों से श्रन्न की पैदा बढ़ाने में पर्यात सहायता मिलेगी। ऐसी करने से पहिले सरकार को चाहिए कि वह देश के भिन्न-भिन्न भागों में इह श्रान्दोक्तन सम्बन्धी जॉच-पड़ताल करके यह मालूम करले कि वहाँ मानवीं श्रीर भौतिक शक्तियों किस प्रकार मिलकर काम कर रहीं है। ऐसा करने दे सरकार को यह शात हो जायगा कि वहाँ किन-किन वातों का श्रमाव है श्रीर उस श्रमाव को पूरा करने के लिए क्या-क्या करना चाहिए। यदि ऐसा करके एक संगठित योजना बनाई गई तो श्रवस्य ही इस योजना द्वारा श्रधिक श्रन्न उपजाया वा सकेगा।

## = कृषि का यन्त्रीकरगा

हमारे देश में कृषि-उत्पादन कम होने का एक मुख्य कारण यह है कि भार-तीय कृपक कृषि-कार्यों में प्राचीन, महें श्रीर श्रयोग्य यन्त्रों का प्रयोग करते हैं। यह टीक है कि ये यन्त्र उनके जीवन-स्तर के श्रनुद्रूल हैं परन्तु उत्पादन बढ़ाने में वे नितान्त निरर्थक ही हैं। श्राज भी, जब कि संसार में विज्ञान श्रीर यन्त्र-विद्या ने इतनी प्रगति कर ली है, भारतीय किसान खेत जोतने के लिए पुराने हलों पर, फसल काटने के लिए दराती पर श्रीर श्रव बरसाने के लिए प्राकृतिक वायु पर श्राधित बना हुशा है। इसके विपरीत संसार के श्रन्य प्रगतिशील देशों में, विशेषकर श्रमरीका श्रीर रूस में, कृषि-कार्यों के लिए यन्त्रों का श्रधिक से श्रधिक उपयोग किया जाता है। इनके द्वारा उन देशों की कृषि में एक क्रान्तिकारी परिवर्तन हुश्रा है। उन्नत यन्त्रों का प्रयोग करके उन देशों की कृषि-उपज में श्राशातीत वृद्धि हुई है। भूमि का कृपीकरण करने में तथा श्रादि से श्रन्त तक सभी कृषि-क्रियाशों में उन्नत श्रीर उत्तम यन्त्रों का प्रयोग होता है जिससे वहाँ का उत्पादन-व्यय भी कम हो गया है तथा समय श्रीर मानव-शक्ति की भी बचत होती है। यन्त्रीकरण ने वहाँ के सामाजिक श्रीर श्राधिक जीवन में एक भारी परिवर्तन करके वहाँ के निवासियों का जीवन स्तर ऊँचा बना दिया है।

भारतीय कृषि के यन्त्रीकरण के विषय में प्रकार-प्रकार के मत व्यक्त किए जाते हैं। कुछ लोगों का विचार है कि भारतीय कृषि में उन्नत यन्त्रों का प्रयोग वांछनीय श्रीर श्रावश्यक है। उनका कहना है कि विज्ञान के युग में यन्त्रों का प्रयोग न करके देश की सम्पत्ति का पूरा दोहन सम्भव नहीं क्योंकि इन यन्त्रों के प्रयोग द्वारा ही देश का उत्पादन बढ़ाकर जनता का जीवन-त्तर उठाया जा संकता है। इसके विषरीत कुछ लोगों का विचार है कि हमें श्रपने पुरातन हल-बैंल को त्याग कर श्राधुनिक यन्त्रों का प्रयोग कदापि न करना चाहिए। ये लोग यन्त्रों के नाम-मात्र से ही हरने लगे हैं। उनके विचार में हमारे देश में कृषि का यन्त्रीकरण न श्रावश्यक है श्रीर न वांछनीय है। वे सोचते हैं कि कृषि में युन्तां के प्रयोग से मानव-शक्ति का हास होता है श्रीर वेकारी फ़ैलती है। इस प्रकार के विपरांत विचारों से इस विपय में निर्णय करना कुछ कठिन ही है परन्तु फिर भी देश की उर्वर भूमि को देखते हुए, क्रुपको की गरीबी को देखते हुए तथा देश की खाद्य-समत्या को देखते हुए यह श्रावश्यक हो जाता है कि इस विपय में कोई न कोई स्थायी मत निर्धारित किया जाय। इसके लिए पहिले हमें 'यह समक्त लेना चा।हए। क क्या हमारे देश में कृपि के यन्त्रीकरण के लिए श्रावश्यक स्त्रेत्र श्रीर सुविधाएँ उपलब्ध हैं ? प्रधानत: कृपि के यन्त्रीकरण में हमें निम्नलिखित श्रमुविधाएँ उपलब्ध हैं ? प्रधानत: कृपि के यन्त्रीकरण में हमें निम्नलिखित श्रमुविधाएँ हैं:—

- (१ हमारे देश मे खेत छोटे और छिटके हैं जिससे उनमें यन्त्रों का प्रयोग सम्भव नहीं हो सकता।
- (२) कृषि मे यन्त्रो वा प्रयोग करने से कृषि पर श्राधारित मजद्र-चर्ग विच् लित होकर वेकार हो जायगा । जसमें देश मे एक श्रीर समस्या उठ खड़ी हो जायगी । दूसरे, जब तक देश मे पर्याप्त मात्रा मे मजद्र मिल सकते हैं श्रीर उनकी मजद्री की दर कम है तब तक यन्त्रों का प्रयोग करके इन्हें वेकार यनावें से कोई लाम नहीं।
  - (३) भूमि के यन्त्रीकरण के लिए यन्त्र खरीदने में जितनी पूँजी की ग्रायः श्यकता होगी उतर्ना पूँजी धमारे देश में उपलब्ध नहीं है।
  - (४) यदि यन्त्रों का प्रयोग श्रारम्भ भी कर दिया जाय तो समस्या यह है कि उनके लिए तैल शक्ति कहाँ से प्राप्त की जाय। इसके लिए फिर देश की विदेशी श्रायात पर निर्भर रहना पड़ेगा।
- (५) देश में दृशल कार्गगरो और मिस्त्रियो का भी ग्रमाव है जो इन यन्त्री का प्रयोग कर कके और उनका प्रयोग हुएको को समका सके। यन्त्रो की टूट-फूट की मरम्मत कराने की सुविधाएँ हमारे पास प्राप्त नहीं हैं।

जहाँ तक खेती के चेत्रफल का सम्बन्ध है यह ठीक ही है कि हमारे यहाँ खेतों का चेत्रफल छोटा है और इन खेतों में यन्त्रों का प्रयोग नहीं हो सकता। रूस में, जहां छाप का यन्त्रीकरण शिखर पर माना जाता है, खेतों का श्रौसत चेत्रफल १६०० एक इंहै। इसी प्रकार श्रमरीका के खेतो का श्रौसत चेत्रफल १५६ एक इंडी। केनंडा में २३४ एक इंहै। इसके विपरीत हमारे खेतों का

श्रीसत त्त्रेपल तीन एकड़ है। ऐसी स्थित में यन्त्रीकरण करना कैसे सम्भव हो सकता है ! परन्तु फिर भी, चाहे हम यन्त्रीकरण करें या न करे. हमें प्रपने खेतों की चक्चन्टी करके उनका त्त्रेपल तो विस्तृत बनाना ही है क्योंकि ये खेत हमारे किसी भी काम के लिए ग्रनार्थिक हैं। इसका उपाय यह है कि सम्मिलित ग्रीर सहकारी कृषि की प्रया का पालन किया जाय। यदि छोटे छोटे छुपक ग्रपने-ग्रपने खेतों को मिला कर मिलकर कृषि करें तो यन्त्रीकरण की यह कठिनाई सहज ही ये स्वतः ही हल हो जायगी। तब कृषि में यन्त्रों का प्रयोग सरल ही नहीं वरन ज्ञावश्यक हो जायगा। इस कार्य में यद्यपि बुछ समय लगेगा परन्तु भविष्य के लिए यह एक नीति बन जायगी। निश्चय ही, यन्त्रीकरण की प्रश्न हॅसकर टालने का नहीं है, वरन् यह वह प्रश्न है जिस पर भावी भारत की भावी कृषि-नीति श्रवलियत होगी। इस समय भी देश में कुछ ऐसे स्थान है जहाँ यन्त्रों का सफल प्रयोग हो सकता है। ऐसे प्रदेशों में यन्त्रों का प्रयोग कर देना चाहिये। जमीन तोडने के लिये तो ट्रेक्टरों का प्रयोग ग्रारम्भ हो ही जुका है। ग्रव इस बात की ग्रावश्यकता है कि कृषि के हर एक पहलू में यन्त्रों का भरपूर प्रयोग किया जाय।

कृषि मे यन्त्रों के प्रयोग को इसलिए टुकराया जाता है कि इनसे खेतों में काम करनेवाले लोग वेकार हो जाएँगे श्रीर देश में वेकारी फैल जायगी। यदि यह मानकर चले कि यंत्रीकरण के पश्चात् ४ व्यक्तियों का काम एक ही व्यक्ति कर लिया करेगा तो श्रानुमान है कि कोई ६,७०,००,००० व्यक्ति देकार हो जाएँगे श्रीर तब इतनी बड़ी जन-संख्या के लिए कोई काम देना श्रसम्भव रहेगा। विशाल उद्योगों में, जिन्होंने गत २० वर्षों में इतनी प्रगति की है केवल ३०,००,००० व्यक्ति ही काम पा सके हैं। श्रतः यदि यन्त्रीकरण के पश्चात् भारी जन-संख्या वेकार हो गई सो समाज का क्या हाल होगा ? श्रमरीका श्रीर कस में तो कृषि के यन्त्रीकरण की इसलिए श्रावश्यकता हुई कि वहाँ काम करने वाले लोगों की कृमी थी। परन्तु हमारे देश की परिस्थित विलक्ष्त्ल भिन्न है। हमारे यहाँ श्रमिकों की कोई कमी नहीं तो फिर उन्हें वेकार- क्यो किया जाय ? श्रतः कहा जाता है कि जब तक देश में काम करनेवालों की कमी नहीं तब तक कृषि का यन्त्रीकरण करना श्रवाछनीय है। परन्तु समस्या पर यदि गम्भीरता

ने सोचा जाय तो वस्तुस्थिति सरलता ने समभी जा सकती हैं। यन्त्रीकरण से वेकारी फैलने का भय नितान्त भ्रमात्मक है। कृषि के यन्त्रीकरण से देश का शार्थिक विकास होगा जिससे उत्पादन श्रीर वस्तु-निर्माण के नए-नए साधन निकन पढेंगे श्रौर इन्हीं उद्योगों में कृषि से विचलित जन-संख्या को रोजगार मिलना रहेगा। इसके त्रातिरिक्त वह भी याद रखना चाहिए कि कृषि पर जन-मख्या का भारी दवाव है। यद्यपि लोगो को कृषि पर काम मिला हुस्रा है परन्तु उनकी उत्पादन-शक्ति बहुत नगएय है। ऐसी स्थिति मे ऐसे रोबगार से क्या लाभ जिसमे भरा पूरा उत्पादन न मिल सके। हमे केवल रोजगार पाने के .उद्देश्य की लेकर ही रोजगार नहीं लेना है वरन् श्रपने जीवन-स्तर की बढ़ाने तथा सम्पत्ति मे वृद्धि करने के लिए रोजगार लेना है। इस दृष्टिकीया से तो श्राज भी परोत्त रूप में वेकारी हैं। यन्त्रीकरण ते यह वेकारी दूर होकर जनसंख्या श्रन्य साधनों में जुट जायगी। इसी के साथ-साथ यह भी समभ्त लेना चाहिए कि कृषि सम्बन्धी ग्रानेक काम ऐसे हैं जिनसे कृपनो के स्वास्थ्य पर बहुतं दबाव पडता है। कमी-कभी तो कृपकों को दिन-रात काम करना पडता है। यन्त्री-करण से यह दोप दूर हो नायगा ऋौर कृपको को ऋपने हास-परिहास के लिए तथा स्वास्थ-वृद्धि के लिए पर्याप्त समय भी मिलता रहेगा। बहुत सी स्त्रियाँ श्रौर वच्चे भी कृपि-कार्यों से छुट्टी पा जाएँगे। श्रतः किसी भी प्रकार से यन्त्री-करण द्वारा वेकारो की समस्या से डरना निम्ल है। एक वात श्रौर है। कृपि में काम करने वाले पशु कृपि में उत्पादित बहुत-सी सामग्री स्वयं खा जाते हैं जिससे मानवो स्रावश्यकतास्रों के लिए माल की कमी हो सकती है। यदि . ट्रेक्टरों तथा श्रन्य मशीनो का प्रयोग किया जाय तो यह सामग्री मानवी श्रावश्यकतात्रों के लिए प्राप्त हो सकती है। श्रनुमान है कि श्रमरीका में कोई १,२०,००,००० घोड़े ग्रीर खचर हटाकर ट्रेक्टरों से काम लिया गया जिससे लगभग ३,३०,००,००० एकइ मृमि की वचत हुई जिस पर इनके लिए घास-्चारा उपजाया जाता था।

कुछ लोगों का मत है कि यन्त्रीकरण से भूमि की उत्पादन-शक्ति नहीं बढ़ती । उनका कहना है कि एक बार तो गहरी जोत से उत्पादन बढ़ जाता है परन्तु यन्त्रों के द्वारा बार-बार गहरी जोत करने से उत्पादन-शक्ति नहीं बढ़ती। श्रतः यन्त्रीकरण के द्वारा श्रन्न का उत्पादन नहीं बढाया जा सकता जविक इसी की हमे सबसे श्रिषक श्रावश्यकता है। परन्तु यह बात भ्रमात्मक प्रतीत होती है। वास्तव में देखा जाए तो भृमि की उत्पादन-शक्ति केवल गहरी जोत पर ही निर्मर न होकर श्रन्य श्रनेक कारणों पर निर्मर होती है। मिट्टी, जलवायु, सिवाई, बीज, खाद, कृपकों के काम करने की योग्यता श्रीर चतुराई, कृपि का श्रायोजन श्रादि श्रनेक ऐसी बातें हैं जिन पर कृपि-भूमि की उर्वरता निर्मर रहती है। इन सब बातों का एक दूसरे के साथ भूमि पर प्रमाव पड़ता है श्रीर तभी उर्वरा-शक्ति घटनी बढ़ती है। श्रगर किसी देश में, जहाँ यन्त्रों का प्रयोग होता हो, उत्पादन श्रिक हो श्रीर श्रन्य देश में, जहाँ यन्त्रों का प्रयोग होता हो, तो इसका श्रर्थ यह नहीं कि पहिले देश का उत्पादन केवल यन्त्रों के प्रयोग के कारण हो श्रिषक है। श्रन्य श्रनेक कारण होते हैं जिनकी वजह से उत्पादन घटता-बढ़ता है। रूस में यन्त्रीकरण के पश्चात् कृपि की प्रति एकड़ उपज में काभी बृद्धि हो गई है जो निम्न श्रद्धों से स्पष्ट होती है—

### प्रति एकड़ उपज

| •         | <b>5</b> 939 | <b>७</b> इ ३ ९ |
|-----------|--------------|----------------|
| चना       | ६ द हंडरवेट  | ७'४ हंडरवेट    |
| कपास      | ς ξ ,,       | ٤٠५ ,,         |
| चुकन्दर   | ξ'o ,,       | ७.३ ,,         |
| অई        | २३ २ बुशज    | ३५.२ बुशल      |
| <b>जी</b> | १७*८ "       | २१°२ ,,        |

इससे ज्ञात होता है कि यन्त्रीकरण से उत्पादन में वृद्धि होती है। किन्तु किर भी उत्पादन-वृद्धि ह्यौर यन्त्रीकरण का ह्य केला कोई सम्बन्ध स्थापित नहीं करना चाहिए। तथापि यह तो मानना ही पड़ेगा कि यन्त्रीकरण विस्तृत खेती के साथ ही सम्भव हो सकता है ह्यौर विस्तृत खेती में साधारणतः उत्पादन ह्यापिक होता है ह्यौर उत्पादन-व्यय कम होता है। यही कारण है कि हमारे देश में स्थान-स्थान पर लोग कृषि-यन्त्रों का प्रयोग करने लगे हैं क्योंकि इस प्रकार उनका उत्पादन-व्यय कम होता है। दूसरे, यन्त्रों की सहायता से काम शी हो पूरा किया जा सकता है। विशेषतः उन देशों में जहाँ की ऋतुएँ जल्दी-जल्दी

बदलती हैं समय की बचत का बहुत महत्त्व है। हमारे देश में ऋतु परिवर्तन के कारण यन्त्रीकरण का महत्व ग्रीर भी ग्राधिक बढ़ जाता है।

कृपि के यत्रीकरणा में पूँजी की वहुत श्रावश्यकता होती है जिसकी सहायता से कृषि-यंत्रादि खरीदे जा सर्कें। भारतीय छपक के पास इतनी पूँजी . कहाँ कि वह इतने महरो यत्र खरीट सके। यह तो स्वय ऋण में जन्म लेता, ऋरण में पलता है, श्रीर ऋरणी हो मर जाता है। परन्तु यह कोई ऐसी कठिनाई नहीं है जिसके कारण यत्रीकरण की लाभप्रद योजना की ही टाल दिया जाय। श्राजकल भारतवासी एक प्रकार के दृषित चक्र से घिरे जान पड़ते हैं। हमारी त्राधिक स्थिति पिछड़ी हुई है त्रौर इसलिए हम वचत नहीं कर सकते; त्रौर चूँ कि इमारे पास पूँ जी नहीं है इसलिए इमारी आर्थिक अवस्था हीन है। हमें किसी प्रकार से इस दूषित चक्र को तोइना चाहिए। इसका एक उपाय यह है कि कृपक उपभोग्य वस्तुएँ न उपजा कर पूँजीगत माल भी पैदा करें । रूस श्रीर जापान ने इसी प्रकार श्रपनी श्रार्थिक कठिनाई पार की थी । वहाँ श्रनिवार्य बचत योजनाएँ लागू की गईं थीं तथा पूँजीगत माल उत्पादन करने पर कृपकों को बाध्य किया गया था। परन्तु कहा गया है कि ऐसा काम श्रपने देश में सम्भव नहीं हो सकता। यहाँ के निवासियों को अनिवार्य बचत करने को बाध्य करना टीक न होगा। तो दूसरा उपाय यह है कि विदेशों से ऋण लेकर यंत्रादि खरीदे जाएँ। भारत सरकार ने विदेशों हे ऋण लेकर यंत्र खरीदना ब्रारम्भ कर दिया है। ग्राशा है इस काम को ग्रीर श्रधिक प्रगति मिलेगी।

यत्रीकरण में हमारे लिए एक किटनाई यह होगी कि यंत्रों को चलाने के लिए तैल-शिक मात करने में हमें विदेशों पर श्राधित रहना पड़ेगा। परन्तु यह कोई ऐसी किटनाई नहीं है जिसे मुलकाया न जा सके। तैल के स्थान पर श्रन्य प्रकार के डीज़ल-तेल द्वारा यंत्र चलाए जा सकते हैं। चीनी की मिलों में शीरा से स्पिट बनाकर भी मशीनों को चालू रक्खा जा सकता है। कुछ चीनी खी मिलों ने स्पिट बनाकर ट्रेक्टरों का प्रयंग करना श्रारम्भ कर दिया है। इससे हमारी कृपि के यंत्रीकरण में काफी सहायता मिलती रहेगी।

पायः कहा जाता है कि हमारे कृपक श्रशिचित हैं। वे कृपि-कार्यों में यत्रों की समुचित प्रयोग करना नहीं जानत । दूसरे, हमारे यहाँ यंत्रों को चलाने तथा ानकी मरम्मत करनेवाले मिस्त्रियों की भी कमी है। श्रातः यंत्रीकरण सरलता वर्क नहीं निमाया जा सकेगा। किन्तु यह बात भी निमूं ल है। यद्यपि हमारे छपकों । यंत्रों का प्रयोग नहीं किया है परन्तु इसका श्रर्थ यह नहीं कि वे भविष्य में शीख ही नहीं सकते। यदि योजना बनाकर उन्हें इस काम की शिद्या दो जाय तो । इ प्रश्न हल हो सकता है। श्रारम्भ में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को इस कार्य में सहायता करनी चाहिए। सरकारों को चाहिए कि वे विदेशी फमों से उम्मेल करके छपि यंत्र-केन्द्र स्थापित करें जहाँ छुपकों को यन्त्रों का बोध हराया जाय तथा उन्हें इस बात की शिद्या भी दी जाय। सरकार ने हाल ही । ट्रेक्टर बनाने का कारख़ाना खोला है जहाँ से देश की ट्रेक्टरां की श्रावश्य-कताएँ पूर्ण होगी।

श्चन्त में हम यही कह सकते हैं कि मारतीय कृषि का यंत्रीकरण करने के नार्ग में जो कठिनाइयाँ वही जाती हैं वे निर्मूल ख्रीर निरर्थक हैं। ठीक है के पहिले कुछ ग्रसविधाएँ होंगी परन्तु उनको सरलता ग्रीर सर्विधानी से पार केया जा सकता है। छोटे-छोटे खेतो की सबसे वड़ी कठिनाई है। फिर कुछ नोगों को, जो वेकार होगे काम भी तलाश करना पड़ेगा। पूँजी की भी ग्रावर्यकता होगी। इन सब फटिनाइयो से यंत्रीकरण के काम मे कुछ वेलम्ब हो सकता है परन्तु थोड़े-से ग्रायोजन ग्रीर प्रयत्नो से यह काम भली भौति सम्पन्न होने लगेगा। यह निश्चित है कि कृषि का यत्रीकरण किए विना देश की बढ़ती हुई जनसख्या को पर्याप्त भोजन नही उपजाया जा सकता। ब्राज देश में भयंकर ब्रब्न संकट है तथा कच्चे माल की भी कमी है। यंत्रीकरण के द्वारा इन दोनो श्रभावो को दूर किया जा सकेगा। कृपको की श्राय बढ़ जायगी तथा उनका सामाजिक जीवन-स्तर भी ऊँचा उठ जायगा। कृषि के यंत्रीकरण से हमारा तालर्य वेवल ट्रेंक्टरो के प्रयोग से ही नही होना चाहिए वरन् खेत बोने में, फसल काटने मे, सिंचाई करने मे, यातायात श्रादि सभी र्क्चप क्रियाश्चों मे श्राधुनिक यंत्रों का मरपूर प्रयोग होना चाहिए। यद्यपि इस समय इस विषय में तत्काल ही कोई विशेष उन्नति सम्भव नहीं हो सकती परन्तु यह निश्चित है कि दीर्घकालीन योजना में कृषि का यंत्रीकरण आवश्यक हैं

ग्रोर ग्रावश्यक ही नहीं श्रानिवार्य है। परन्तु यंत्रो का वास्तविक प्रयोग करने से पहिले हमे कुछ ग्रीर काम करने होगे — जैसे यंत्रों की कार्यशैली को समकाने का प्रवन्ध करना होगा तथा कुत्रकों के मनोविज्ञान में परिवर्तन करना होगा जिसमे वह श्रपने पुरातन हल – बैल को छोड यत्रों का प्रयोग करने लगे। इसके ग्रातिरिक्त यंत्रीकरण के कुछ प्रयोग भो करने होगे श्रान्यथा नासमभी से काम करने पर यत्र हमारो कृषि को घातक भी सिद्ध हो सकते हैं।

<sup>&</sup>quot;Modern agricultural machines are very powerful tools which can either bring great benefits by appropriate and timely use, or if applied improperly and untimely, may cause irreparable danger to the soil."

### ६---कृषि की वित्त-समस्या

भारत में कृषि के पुनर्निर्माण के लिए सुसंगठित वित्त-व्यवस्था एक श्रनिवार्य प्रावश्यकता है। भारतीय कृपक को कृषि-ऋण के गहन भार से इतना मुक्त कर देना होगा कि वह अपने जीवन-स्तर को उच्च बनाकर कृषि-कार्यों के लिए उचित तथा श्रावश्यक धन-राशि प्राप्त कर सके। परन्तु दुर्भाग्य है कि अब तक हमारे देश में इस विषय की श्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ हम इस समस्या की वर्तमान स्थिति पर विचार करते हुए यह निश्चय करेंगे कि इस समस्या को किस प्रकार हल किया जाना चाहिए।

कृषि में वित्त की त्रावश्यकता दो त्रावसरो पर होती है। एक, उस समय ' होती है जब भूमि में कृषि-उत्पादन का कार्य श्रारम्भ किया जाय। उस समय कृपि-ग्रीजार, बीज एवं खाद खरीदने तथा भूमि मे ग्रावश्यक सुघार करने के लिए धन-राशि की त्रावश्यकता होती है। दूसरे, उस समय होती है जब फसल को काटने के पश्चात् वेचने के लिए मिएडयो में ले जाया जाय। कृपि के लिए वित्त की श्रावश्यकताएँ प्रायः श्रल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन होती हैं। बीज एवं खाद खरीदने के लिए तथा फसल काटने के लिए श्रीर लगानादि भगतान करने के लिए धन की जो श्रावश्यकताएँ होती हैं वे श्रल्पकालीन कहलाती हैं। इन कामों के लिए कृपक जो ऋण लेता है वह माल विकते ही तुरन्त लौटा देता है। कभी-कभी कृपक को कृपि-श्रौजार खरीदने तथा श्रपनी भूमि में छोटे-मोटे सुधार कराने के लिए धन की श्रावश्यकता पहती है। इन कामों के लिए वह जो ऋण लेता है वह अपेचाकृत कुछ लम्बें काल के पश्चात् चुका पाता है। इस ऋगु को मध्यकालीन ऋग कहते हैं। कभी-कभी कृपक को श्रामो क्रिप-भृमि मे स्थायी सुधार कराने के लिए पर्याप्त धन की श्रावश्य-र्ध कता होती है। इसके लिए वह श्रपनी जमीन को श्राह रख कर लम्बे काल के म लिए ऋण लेता है, जिसे शनैः शनैः वार्षिक किस्तों में चुकाता रहता है। यह <sup>, [1</sup>दीर्घकालीन ऋण कहलाता है।

कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से कृपक की ग्रावश्यक मात्रा में सरलता पूर्वक धन-राशि नहीं मिल पार्ता और जो भी मिलती है वह प्रायः अपर्याप्त होती है तथा ऊँची-ऊँ ची व्याज-दर पर मिलती है। इसका एक कारण यह है कि कृषि-व्यवसाय, विशेषतः हमारे देश में, बहुत ही ऋतिश्चित व्यवसाय है। हमारी क्रिपि मानस्नो को कृपा पर निर्भर रहती है। यदि श्रिधिक वर्षा हुई तो निर्देश की बाढ के कारण खेत के खेत बह जाते हैं और यदि वर्षा न हुई तो अकाल पह जाता है। इसके त्रांतिरिक त्रॉधी, त्रोले, तृफान, कीड़े तथा जंगली जानकां के कारण कृषि-उत्पादन सदैव श्रानिश्चित सा रहता है। इस श्रानिश्चितता के कारण कृपक श्रीर उसकी कृप की ऋग्रहाता के मन में साख नहीं जमती । दूसरा कार्ख यह है कि वृषि-व्यवसाय में बीज बोने से लेकर फसल काटने तक काफी लग्ने समय तक कृपक को इन्तजार करना पडता है। इस्से ऋगा की ग्रवधि स्वामा विक ही बढ़ जाता है श्रोर व्याज-दर कॉची ली जाती है। तीसरा कारण यह है कि हमारे देश का कृषि-व्यवसाय संगठित नहीं है। छोटे, छिटके तथा ग्रना र्थिक खेत होने के कारण तथा सहकारी पद्धति पर कृपि न होने के कारण कृपि का उत्पादन श्रिधिक नहीं हो पाता जिससे कृपक को पर्याप्त मात्रा में ऋग्ःप्राप करने में कठिनाई होती है। हमारे देश में व्यापारिक वैक तो क्रांप-कार्यों के लिए ऋण देते ही नहीं है। ये बैक केवल ठोस जमानत लेकर ही छपको को ऋण देते हैं; क्रमको की व्यक्तिगत जमानत ग्रयवा उनकी ग्रपनी साख पर ऋण नहीं देते।

कृपि-कार्यों के लिए वित्त-सहायता लेने में कृपको-का एकमात्र प्राधार प्रामीण-महाजन रहा है। इन्हीं लोगों से कृपक धन-राशि उधार लेते ग्राए हैं। जब ग्रावश्यकता होती है तभी उन्हें महाजनों से भ्रम्ण मिल जाता है। कृपके ग्रीर महाजकों के सम्बन्ध व्यक्तिगत होने के कारण भ्रम्ण के लेन-देन में किंधी प्रकार की कोई किटनाई नहीं रहती। परन्तु महाजनों द्वारा दी जाने वाली वित्त सहायता दोगों से परे नहीं रही है। महाजन कृपकों को ऊँची-ऊँची व्याजन्दर पर भ्रम्ण देते हैं भ्रीर हतना ही नहीं वे कृपकों की श्रशिद्या से लाभ उटाकर उन्हें कम देकर उनसे कई कई गुना वस्ल करते हैं। केन्द्रीय बैंकिंग जॉन कमेरी ने इस विषय में लिखते हुए एक घटना का उल्लेख किया है जिसमें किसी कृपके ने एक महाजन से १००) उधार लेकर केन्ल १०००) तो उनका व्याज ही

चुकाया था और फिर भी मूलधन शेप था। यह वास्तव में महाजन-प्रणाली का एक बड़ा भारी दोप रहा है। परन्तु फिर भी हमारे देश में इन महाजनों ने कृषि की एक बहुन बड़ी समस्या हल करने में सहायता दी है। ऐसे समय में जब कृपकों के पास धन-राशि प्राप्त करने का कोई साधन नहीं रहता तो ये महाजन ही उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते रहे हैं। वास्तव में इन्होंने देश की कृषि और कृपक दोनों की आड़े समय में सहायता की है। ये महाजन कृपकों को मन-चाही राशि उधार देते रहे हैं।

महाजनो को छोड़ कृपि को वित्त सहायता देने का काम सहकारी साख सिमितियाँ भी करती रही हैं, परन्तु सहकारी आन्दोलन इतना विस्तृत नहीं हो पाया है कि वह देश भर में कृपकों की वित्त समस्या को हल कर सके। जो कुछ भी सहकारी समितियाँ इस छोर काम रही हैं वे कृपि जन्य घन की आवश्य-कताछों को भली-माँति पूरा नहीं कर पाती। कृपि की वित्त-व्यवस्था के तीन गुण यह हैं कि वित्त सहायता लोचदार हो, तुरन्त प्राप्त की जा सके तथा पर्याप्त मात्रा में मिल सके। सहकारी साख समितिया में इन तीनो गुणों में से कोई भी गुण भरपूर मात्रा में नहीं पाया जाता। दूसरे, इन समितियों के अपने कुछ दोप भी हैं। सहकारी आन्दोलन की सफलता इस बात पर निर्भर है कि प्रामीण जनता शिचित छौर समकदार हो। परन्तु भारतीय कृपक श्रशिचित होने के कारण इन संस्थाओं से पूरा-पूरा लाभ नहीं उठा पाता। कभी-कभी इनके पास ऋण देने, के लिए राशि नहीं होती तो कभी इनके कमचारी अहण देने में देर कर देते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि सहकारी आन्दोलन श्रभी तक कृपि की वित्त- समस्या पूर्ण लोग हल नहीं कर सका है।

सरकार भी तकावी-ऋग्ण देकर कृपको को वित्त-सहायता देती रही है; परन्तु ये ऋग इतनी कम राशि के होते हैं कि कृपको की आवश्यकताएँ पूरी नहीं कर पाते। दूसरे, ये ऋग विशेपतः किसी विशेप सकट के समय दिए जाते हैं जिससे कृपक इनके द्वारा अपनी सामान्य आवश्यकताएँ पूर्ण नहीं कर पाते। इन सब बातों के अतिरिक्त सरकारी नियम इतने कड़े होते हैं श्रीर सरकारी कर्मचारी इतने ढीले होते हैं कि ये तकावी-ऋग कृपको को न समय पर मिल पाते हैं, न पर्याप्त मात्रा में मिल पाते हैं श्रीर न आवश्यकता के अनुकूल ही मिल पाते हैं। जहाँ तक व्यापारिक वंको का प्रश्न है ये वेंक तो क्रुपकों को सीधा ऋष देका सहायता करते ही नहीं हैं। ये वेंक कृषि-उपज की जमानत पर केंकल श्रल्पकालीन ऋषा देने हे श्रीर वह भी फसल के श्रवसर पर, श्रन्य श्रवसरों पर नहीं। इन वैकों का कृपकों से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं होता। ये वेंक स्वदेशी-वेंकर को ऋषा देते हैं श्रीर स्वदेशी-वेंकर इस ऋषा में क्रुपकों की सहायता करते हैं। इस प्रकार व्यापारिक वेंक कृपकों की परोच्च रूप से सहायता करते हैं। यदि हम यह चाहते हैं कि ये वेंक कृपकों की सहायता करने लगे तो इसके लिए हमें कुछ विशेष परिस्थित बनानी होगी। हुएडी-बाजार को संगठित करना पड़ेगा जिससे हुएडियों की जमानत पर ये वेंक राशि उधार करने होंगे, उपज का सग्रह करने के लिए गोदाम बनवाने होंगे, श्रीर उपज को कित्म में मी उचित करनी होंगी। तभी ये वेंक कृपकों को विच्च-सहायता दे सकती हैं।

रिज़र्व बैक बनने के पश्चात् कुछ लोगों का ध्यान इस श्रोर आ्रकॉर्यत होने लगा है कि इस बैक को भी कृषि को वित्त-सहायता में कुछ काम करना चाहिए। श्रतः हम यहाँ देखें कि रिज़र्व दैंक ने इस विषय में क्या-क्या प्रयत्न किए हैं। इमारे देश में रिज़र्व वैंक ने इपि-साख को संगठित करने के लिए जा काम किए उनका विचार तो हमें देश की विशेष परिस्थितियों को तथा श्रन्य ऐसे हीं कृषि-प्रधान देशों में केन्द्रीय वैक की कियाओं को दृष्टि में रखकर करना । होगा। रिज़र्व बैंक को स्थापित करते समय निस्सन्देह यह वात सोची गुई थी कि देश के केन्द्रीय वैक को कृषि-साख मे विशेष कार्य करना होगा श्रीर इसी-लिए इस वैक में कृषि साख विभाग का निर्माण किया गया। कृषि-साख विभाग का मुख्य कार्य कृषि-साल सम्बन्धी प्रश्नो को अध्ययन करके कृषि-संस्थाओं की समय समय पर मार्ग प्रदर्शित करना है। इसके अतिरिक्त यह विभाग अपनी कियाओं द्वारा प्रान्तीय सहकारी वैंको तथा श्रन्य वैंकिंग-संस्थाओं में कार्य-संगठन भी करता है। सन् १६३५ में इस विभाग को स्थापित करते समय यह चात सुक्ताई गई कि यह विभाग ३१ दिसम्बर १६३७ तक रिज़र्व वैक के संचा-लक-मंग्डल के सामने कुछ ऐसे प्रस्ताव उपस्थित करे कि किस प्रकार कृषि-साख पदिति को उन्नत करने के लिए कानून की धाराएँ साहुकार, महाजन तथा

ग्रन्य ऐसे ही लोगों पर लागू की जा सकती हैं। स्मरण रहे कि यह विभाग केवल कृषि सम्बन्धी कार्यों की शोध करने तथा कृषि-संस्थाओं को नए-नए सुभाव देने के लिए ही बनाया गया था। श्रास्ट्रेलिया की केन्द्रीय बैंक की भाँ ति इसको कृषकों को धन-राशि देने के लिए कोई विच-कोप नहीं सोंपा गया था। इसके बिना रिजर्व बैंक श्रन्य देशों की भाँति कृषि-साल-चेंत्र में श्रिषक महत्वपृर्श कार्य नहीं कर सकता। यह हमारे देश का दुर्भाग्य ही है। इस विभाग ने भारत तथा श्रन्य देशों का कृषि-साल सम्बन्धी सामग्री इकटी कर ली है। समय-समय पर प्रकाशित होने वाली रिपोर्टों में कृषि विभाग ने सरकार के सामने सुभाव रक्षे हैं कि कृषकों को साल-सुविधाएँ देने के लिए साहूकारों श्रीर महाजनों, को, जो हमारे देश में कृषि-साल के सबसे वड़े प्रदाता हैं, नियमबद्ध करना होगा श्रीर सहकारी साल श्रांदोलन का पुनर्निर्माण भी करना होगा। हमें देखना यह है कि इस विभाग ने क्या क्या काम किए हैं

सबसे पहिले श्रगस्त सन १६३७ में एक योजना तैयार की गई जिसमें भारतीय-केन्द्रीय-वैकिंग-जॉच-समिति के प्रस्तावों पर श्राधारित नयं सुभाव रखें गए कि श्रन्य बैकों की मांति महाजनों को भी रिज़र्व बेंक द्वारा विपन्नों की कटौती की सुविधाएँ मिलनी चाहिएँ। परन्तु ये महाजन भारतीय-कम्पनी कान्त के श्रनुसार श्रपना कार्यचेत्र सीमित रखेंगे। महाजनों को कहा गया कि वे सुचार लेखा-विधि का पालन करे तथा लेखा-पुस्तकों की जॉच समय-समय पर रिज़र्व वैंक के श्रीधकारियों से करावे। योजना के श्रनुसार रिज़र्व वैंक की उनके वैंकिंग कार्य को निरीच्या करने का भी श्रीधकार मिलना था श्रीर महाजनों को भी श्रीधकार मिला कि उनका नाम रिज़र्व वैंक की वैंक-पुस्तक में स्वीकार होने के पाँच वर्ष तक वे श्रपना लेखा रिज़र्व वैंक में खोल सकते हैं। परन्तु उनको रिज़र्घ वेंक में पूँजी जमा करने को तन तक वास्य नहीं किया जा सकता तब तक कि उनका श्रवधि-देय तथा श्रीभयाचन-देय दोनों मिलाकर उनकी व्यापार में लगी पूँजी से पाँच गुना या उससे श्रीधक न हो। योजना के श्रनुसार केवल उन्हीं महाजनों के नाम रिज़र्व वैंक की बेंक-पुस्तक पर लिखना जिससार केवल उन्हीं महाजनों के नाम रिज़र्व वैंक की बेंक-पुस्तक पर लिखना निश्चित किया गया जिनकी पूँजी कम से कम, १२ लाख रूपये हो। यह योजना निश्चित किया गया जिनकी पूँजी कम से कम, १२ लाख रूपये हो। यह योजना

केवल पाँच सान के लिए निश्चित् की गई। इस योजना के अनुसार इन महा-जनों को विवजों के कटौतों की वे सब सुविधाएँ प्राप्त होनी थी, जो रिज़र्व देंक के तालिका बद वैंको को प्राप्त हैं। इस योजना का एक मात्र उद्देश्य यही या कि कृपि-साल का सबसे भारी दूपरा - महाजन- को कानृन से बाँच दिया जार जिसमें महाजन मनमानी ब्याज-दर पर रुपया उधार दे-दे कर क्रुपकों का शोपए न कर सके । परन्तु महाजनों ने इस योजना की सभी शतों को र्त्याकार नर्ध किया । उन्होंने परिकल्पना-व्यापार की ती छोड़ने का निश्चय किया परन्तु केवल वैं किंग व्यागर तक ही सीमित रहने की स्वीकार न किया। सन् १६४१ में रिजर्ब बैक ने फिर 'बम्बर्ड शरांफ एसोसिएशन' से प्रश्न किया कि बैकिंग-व्यानार के श्रतिरिक्त श्रन्य प्रकार के व्यापार को छोड़ कर रिज़र्व वैंक से सम्बन्ध रखने के लिए किनने महाजन तैयार हो सकते हैं ? 'शर्राफ एसोसिएशन' ने यह सुमात्र रक्ला कि अगले पाँच वर्षों में शनेः शनैः वैकिंग तथा गैर-वैकिंग व्यापार ग्रलग-ग्रलग किए जा सकेंगे ग्रीर उक्त योजनानुसार लेला-कर्म भी ग्लकर लेखा-पुस्तकों का निरीक्तण रिज़र्व वैंक द्वारा कराया जा सकेगा; परनु एसोसिएशन ने ऐसे महजनो की संख्या के ठोक-ठोक ब्यॉकड़े रिजर्व बेंक के सामने प्रत्वुत नहीं किए । वैंक ने इस योजना को कार्यान्वित करना टीक न समसा क्योंकि कृपकों के हित में यह वैक तत्कात ही वैकिंग तथा ग़ैर-वैंकिंग व्यापार महाजना द्वारा ग्रजग कराना चाहता था। साथ हा साथ यह भी श्रावर-यक था कि महाजनों की अधिकांश संख्या इस योजना को स्वीकार करे। परन्तु सभी महाजन ऐसा करने की तैयार न ये त्रीर श्रधिकांश महाजनों की नियम वद्ध किए विना योजना के सही श्रीर चाल्तित परिगाम सम्भव नहीं ये । इस प्रकार महाजनों को कानून में न नाँधा जा सका। परन्तु ग्रावश्यकता इस बार्व को है कि महाजनों को किसी प्रकार नियमबद्ध किया जाय श्रीर तभी कृषि साख चेत्र में श्रावश्यक सुधार हो सकैंगे।

दूसरा प्रवत्न जो रिंजर्च नेंक ने किया वह है महाजन द्वारा कृपि-उपज दे विकय करने के लिए विच-सहायता देने का । १६३८ में वेंक ने स्वीकृत महा जनों के द्वारा कृतकों को उनकी कृपि-उपज की साख पर श्रुष्टिम राशि उघा देने के लिए लिखे गए कृपि-विलों को तालिका-वद वेंकों के द्वारा थोड़ी कटौती

रर पर ही कटौती करना स्वीकार किया जिससे कटौती की बचत का लाभ कृपकों को मिल सके ग्रीर वे ग्रपना माल वेचने तक ग्रावश्यक धन-राशि प्राप्त कर सर्वे । अव तक कृपक को महाजन से अत्यधिक व्याज-दर पर रुपया उधार त्तेकर श्रपनी उपज को विवश होकर महाजन के हाथ वेचना ही पड़ता था क्योंकि महाजन इस प्रकार अपने ऋण की वस्ली भी कर लेता था। वेचारे कृपको का माल महाजन मन-माने भाव पर खरीद लेते थे । परन्तु रिजर्व बैंक ने यह निरुचय किया कि तालिका-वढ वैक रिजर्व वैक की कटौती दर से २% अधिक लिया करेंगे और महाजन २ प्रतिशत अधिक मिलाकर धन-राशि क्रयको को दिया करेंगे। इसका अर्थ यह होता कि क्रुपको को रिज़र्व वैंक की कटौती-दर से केवल ४ प्रतिशत ग्राधिक व्याज-दर पर धन मिल सकता था भ्रौर वे महा-जनो के चंगुलसे बच सकते थे । परन्तु तालिका-वद वैकोंने इसका विरोध किया क्योंकि वे महाजनों को कृपकों के लिए निश्चित दर पर ऋण देने के लिए बाब्य नहीं कर सकते थे। इस अधुविधा के कारण रिज़र्व वैक ने इस योजना को त्थगित कर दिया। कृपको को वित्त-सहायता देने में रिज़व बैंक का श्रगला कृदम सहका-रेता-म्रान्दोलन में रहा। १४ मई १६३८ को रिज़र्य वैंक ने एक नई योजना बनाई जेसके द्वारा सहकारी वैको को, जो कृपि-साख का काम करते थे, रिजर्व वक से स्पया उधार लेकर क्राफो को बाँटने की सुविधा दी गई; परन्तु केवल एकही प्रान्तोय सहकारी ोंक ने इस योजना के श्रनुसार लाभ उठाया । २ जनवरी सन १६४२ को रिजर्ब ाँक ने दूसरी योजना वनाई जिसमे रिज़र्व वैक के कान्**न की धारा ११ (२)** (व) प्रीर ११ (४) (स) के अनुसार वैंक ने कृपि-उपज के विपण्न के लिए कटौती-र से १% कम पर सहकारी बैंको को घन देना निश्चित किया जिससे वे कम याज-दर पर रुपया उधार दे सके । परन्तु बैकों ने इससे पूरा-पूरा लाभ न ाठ।या श्रीर केवल एक ही प्रान्तीय सहकारी बैंक ने २% पर रिज़र्व बैंक से धन तेया श्रौर फिर ५%पर गरीब क्रयको को उधार दिया। सन् १६४४ में जिर्व वैंक ने कृपि की वित्त-समस्या को भली भाँ ति समका ग्रीर कृपकों को .सल के समय में श्रावश्यक धन-राशि देने के लिए गत प्रण-पत्रों तथा व्यापार-त्रों को विशेष श्रपहार (कटौती ) देकर स्वीकृत करना निश्चय किया। परन्तु हिकारी वैंकों ने इस योजना से भी कोई लाम न उठाया श्रीर केवल निम्न धन-

राशि ही दुछ प्रान्तीय सहकारी वेंको ने प्राप्त की छौर यह धन राशि कृपि-हिं के लिए बहुत कम रही।

वर्ष धन-राशि (लाखों में)
१६४१-४२ **६६**°६
१६४२-४३ २७५.२५
१६४<sup>3</sup>-४४ ३१७.१५

माचे १६४६ तक रिज़र्व वैक ने उत्तर-प्रदेशीय-सहकारी वैंक को तो १६% की एक विशेष छूट देकर ऋग देना स्विंकृत किया था।

रिजर्व देंक कान्न की धारा ११ (४) (द) ग्रमी तक द्धाप साख के हित में कार्यान्वित ही नहीं हो सकी है। इस धारा का नियमानुसार उपयोग तब तक नहीं हो सकता जब तक कि देश में रिजर्व देंक ने एक ग्राज्ञा पत्र निकाला कि देश में रिजर्व देंक ने एक ग्राज्ञा पत्र निकाला कि देश में रिजर्व देंक ने एक ग्राज्ञा पत्र निकाला कि देश में रिजरटर्ड-गोदाम स्थापित किए जाएँ जहाँ द्धांप उपज इद्दी की जाय; इस्ल ग्रशक (Gradation) किया जाय तथा उनका समय समय पर निरीज्ञण्मी किया जाय। यह सोचा गया कि रिजरटर्ड-गोदाम होने से वैंक कृषि को विच सहायता देने में ग्राधिक काम कर सकेगा। परन्तु ग्रभी तक हमारे देश में दम प्रकार के गोदाम नहीं वन सके हैं।

इस प्रकार स्पष्ट होता है कि हमारे देश में कृपि के लिए वित्त-सहायती का कोई उचित श्रीर संगठित प्रवन्ध नहीं है। श्रायर्थकता के समय कृपक विजय होकर महाजन की श्रोर ही देखता है श्रीर वही उसकी श्रायर्थकता श्रो की पूर्ति कर पाता है। परन्तु अब तरह-तरह के कानृन बनने से साहूकारों श्रीर महाजनों की शिक्त कम होती जा रही है। सहकारिता-ध्रान्दोलन की श्रमी में कोई अच्छी स्थिति नहीं है। इसके द्वारा कृपकों की वित्त-सम्बन्धी सभी श्राव रथकताएँ श्रञ्छी तरह पूर्ण नहीं हो पार्ती। व्यापारिक वैंक केवल श्रल्पकालीन भ्रम्ण ही दे पाते हैं श्रीर वह भी बहुत कम।

रिजर्व वैंक भी जैसा कि श्रमी कहा गया है, कृषि के लिए बहुत सीमित सहायता कर पाता है। श्रतः कृषि की वित्त-समस्या एक बहुत वड़ा प्रश्न है जिसे हल किए बिना कृषि श्रीर कृपक की उन्नति सम्भव नहीं। इस विपय में अरकार को ग्रागे वढ़ कर काम करना चाहिए। श्रौद्योगिक वित्त कॉर्पोरेशन की र्गेति कृपि-वित्त कारपोरेशन स्थापित करने चाहिएँ जो स्वयं कृपको को ऋगु दें तथा ऋग देनेवाली अन्य सस्थाओं को भी संगठित करें। गाँवों में ग्रामीण बैंक त्थापित करने चाहिएँ जो लोगों से रुपया जमा लेकर उन्हें बचत करना सिखाएँ नथा उनको ऋण देकर सहायता भी करें । सन्तोप की बात है कि ग्रामीण बैंक त्यापित करने के विषय में जॉच-पहताल करने के लिए सरकार ने प्रामीण हें किंग-जॉच-कमेटी नियुक्त की थी। कमेटी की रिपोर्ट प्रकाशित हो चुर्की है **रा**न्त खेद है कि इस कमेटी ने अपनी सिफारिशो में बैंक स्थापित करने के प्रस्ताव तो रक्ते हैं परन्त उनका उद्देश्य लोगों को केवल वचत सिखाना ही श्रॉका गया है, प्रामीणो को ऋण देना नहीं। कहने का श्रर्थ यह है कि कमेटी ने बचत-योजना पर र्श्नाधक ध्यान दिया है। परन्तु वित्त-समत्या को सुलकाने के कोई ठोस प्रस्ताय नहीं रक्खे हैं। कनेटी का कहना है कि "कृषि की विच समत्या को सुलभाने में काफी प्रयत्न करने की श्रावश्यकता है। इसमें समय त्रगेगा त्रोर दीर्घकालीन योजना बनाने की त्रावश्यकता होगी।" वास्तव मे बात तो ठीक है परन्त केवल इतना कहने में सन्तीप नहीं हो सकता । करने की बात यह है कि कृषि को वित्त-सहायता देनेवाली भिन्न-भिन्न मंस्थायां को मंगठित किया जाय तथा उनका कार्य- दोत्र भी बढ़ाया जाय। इसके लिए निम्न उपाय अधिक हितकर सिद्ध हो सकते हैं :--

्र- कृपि-वित्त-कॉरपोरेशन स्थानित किए जाएँ। एक श्रिखल भारतीय कृ<u>ॅरपोरेशन हो तथा राज्यों मे भी श्रालग-श्रालग क</u>ॉरपोरेशन बनाए जाएँ।

्रेस्हकारी त्रान्दोलन की स्थित नुधार कर उन्हें कृपकों के श्रिधिक समीप लाया जाय। सहकारी सिमितियों की संख्या बढ़ाई जाय तथा उनके साधनों में भी कुछ बढ़ोत्तरी की जाय।

- ३. साहूकार श्रीर महाजनों पर कुछ प्रतिबन्ध लगा कर उन्हें केन्द्रीय चैंक के नियंत्रण में लाया जाय जिससे वे मनमानी व्याज-दर वसून न कर सके । उनकी कार्यप्रणाली सीधी श्रीर सरल बनाई जाय ।
  - ४. रजिस्टर्ड गोदाम स्थापित किए जाएँ तथा नाप-तौल का एकसा

प्रवन्ध हो। यदि ऐसा होगा तो व्यापारिक बैंक अधिक मात्रा में कृषि की सहायता करने लगेंगे।

- प. प्रामीण वैंक स्थापित किए जाऍ, जो न केवल लोगों से राशि ही जमा करें वरन उनकी सहायता भी करें।
- ६. रिजर्व वैक के कृषि-विभाग को धन-राशि देकर एक कोष बनाया जाय जिसमें से वह कृषि की सहायता कर सके।

यदि ये सुभाव काम में लाये जाएँ तो कृषि की श्रवस्था बहुत कुछ सुधर सकेगी।

## १०—भारत की पशु-समस्या

हमारे कृषि-प्रधान देश मे पशुच्रो की उन्नति एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर छपि श्रीर छपक की उन्नति ही नहीं वरन् सम्पूर्ण देश-वासियों का जीवन-स्तर तथा देश भर की भावी उन्नति निर्भर है। भारतीय कृपि ग्रादि-काल से बैलो पर भ्राश्रित रही है-वैलो की सहायता से खेतो की जुताई, बुवाई तथा फसल काटने का काम होता है। कुछो से पानी निकालकर सिंचाई करने के काम मे बैल ही काम ज्ञाते हैं। दूध घी का व्यापार पशुत्रों के स्वास्थ्य तथा उनके रहन-सहन के स्तर पर निर्भर है। ऊन के लिए भेड-बकरी राष्ट्र की सम्पत्ति कही जाती हैं। इस प्रकार कृषि, उद्योग एवं व्यापार तीनो की समृद्धि भारत जैसे कृपि-प्रधान देश मे पशुत्रों की उन्नति पर ही निर्भर है। परन्तु खेद का विषय है कि हमारे देश में इस समस्या की ग्रोर ग्रभी तक ग्रावश्यक ध्यान नहीं दिया गया है। पिछले दस-वारह वर्षों में तो सरकार ने कभी देश मे पशुत्रों की गणना भी नहीं की जिससे वस्तुत्थित का ठीक-ठीक ज्ञान प्राप्त किया जा सके 1-पशु-गणना के श्रभाव में यह कहना श्रसम्भव है कि हमारे देश मे पशुत्रों की संख्या क्या है; उनका रहन-सहन कैसा है ? सामान्यतः पशु दुर्बल श्रीर रोगी क्यों है ? श्रादि, श्रादि । १६४० में एक बार एक छोटे पैमाने पर पशु-गणना करने का प्रयत्न किया गया था परन्तु उस समय भी देश भर की पशु-गणना न की जा सकी। उत्तर प्रदेश श्रीर उडीसा राज्यों में उस समय पशु-गणना न हो सकी। श्रतः किसी भी प्रकार से सम्पूर्ण देश की पशु संख्या के विषय मे जानना दुर्लभ है। एक विशेषज्ञ ने श्रपनी एक पुस्तक मे १६४० श्रीर १६३५ की पशु-गणना के श्राधार पर लिखा है कि उस समय देश भर में कुल मिलाकर लगभग १८,६०,००,००० पशु थे। उन्होंने उनका यह व्यौरा दिया है।

भेंस-गाय ४,५०,००,००० घोड़े-खच्चर २२,००,००० मेड ४,७०,००,००० सूत्रप्र २७,००,००० वकरी ४,८०,००,००० इन ज्ञांकडों के ज्ञाधार पर अनुमान लगाया गया था कि कृषि के काम में ज्ञाने वाली भूमि के प्रति १०० एकड़ के चेत्रफल में पशुत्रों का घनत्व इस प्रकार था।

चैल २२.१ भैस ७ गाय ६७ स्त्रप्र ६ मुर्गी २६.३

ग्रन्य देशां को देखते हुए पशुत्रां का घनत्व हमारे देश में बहुत ग्रिधिक है श्रीर चिन्ता का विषय भी है। गत वर्ष में लखनऊ मे श्रायोजित संयुक्त राष्ट्र की जाब और ऋषि कान्कों से में भाषण देते हुए सरदार दातारसिंह ने स्पष्ट किया था कि देश भर में पशुत्रों की कुल सख्या लगभग १७,६०,००,००० है। इन ग्रॉकडों ने ग्राधार पर प्रति १०० एकड़ कृषि भूमि ( जो प्रति वर्ष कृषि के लिए बोई जाती है ) के हिस्से में लगभग ७५ पशु श्राते हैं जबिक हालैयड में प्रति १०० एकड़ के च्लेत्रफल मे ३८ पशु तथा मिश्र मे २५ पशु हैं । हमारे देश ः में रशु-संख्या जन-सख्या का कोई ५५% है। इस प्रकार भोजन के लिए जन ; श्रीर पशु—दोनो बुरी तरह से श्राश्रित हैं। जन, पशु तथा भृमि में एक प्रकार का सवर्ष-सा चल रहा है श्रीर श्राज, जबकि हमारे देश में खाद्य संकट है, इस समस्या का महत्व श्रीर भी श्रिधिक वढ़ जाता है। जन-संख्या तो पेट भर भोजन पाती ही नहीं, पशु भी भूखे श्रीर प्यात रहते हैं। वर्तमान परित्थिति में पशुत्री को पेटभर चारा नहीं मिलता और देश के अनेक भागों से चारे के अका़ल के समाचार प्रति दिन मिलते रहते हैं । गत वर्ष गुजरात श्रीर राजस्थान के कुछ भागों में चारे का वहुत अभाव रहा जिससे सैकड़ो पर्यु मर गए। आज भी राजस्थान में चारे की कमी है। इससे पशुद्र्यों को निम्न श्रेणी के ख्राहार पर जीवन विताना पड़ता है जिससे पृशुक्रों में रोग फैलते हैं क्रीर उनकी नस्त गिरती जाती है। न वे कृपि के उपयोग के रहते हैं श्रीर न उनसे श्राहार प्राप्त क्या जा सकता है। आज भी हमारे देश में सैकड़ो की संख्या मे पशु तऐदिक, कोढ़ तथा अन्य रोगों में फँसे हुए हैं। कोनूर-इन्स्टीट्यूट में शोध करके बतलाया गया है कि पशुश्रों के दुर्वल श्रौर रोगी होने का मुख्य कारए उन्हें भोजन की कमी तथा पौष्टिक आहार का स्त्रभाव है। परन्तु जैसे-जैसे पशुस्रो की न्स्ल विगइती जाती है तैसे हो तैसे कृपका को श्रिधिक संख्या मे पशु रखने की श्रावश्यकता होती है। इस प्रकार पशु-समस्या एक कुचक मे फॅसती चली जा रही है। श्राज से लगभग २० वर्ष पहिले कृषि के शाही कमीशन ने श्रपनी श्रिपोर्ट में व्यक्त किया था:

''किसी भी जिले में पशुत्रां की संख्या वैलो की स्थानीय आवरयकतात्रों पर निभर रही है। कुशल पशुत्रां के पालन-पोषण की परिस्थितियाँ जितनी खराव होती हैं उतनी ही अधिक संख्या में पशु रखने की आवश्यकता होती जाती है। और जैसे-जैसे पशुत्रां की संख्या बढ़ती है तैसे-तैसे उनका स्वास्थ्य, नस्ल तथा कार्यचमता कम होती जाती है।"

इस प्रकार यह निर्चित है कि जैसे जैसे पशुत्रों की सख्या बढ़ती जाती है तैमे-तैसे उनकी कार्यच्रमता कम होती है श्रीर उनकी नस्ल बिगइती है। कृषि-भूमि पर दबाव पड़ने के कारण श्रव्य के श्रभाव में चारे की भो कमी होती है श्रीर चारे की कमी के कारण पशु हल्के, होटे तथा रोगी हो जाते हैं। पशुत्रों की सम्या बढ़ने से खाद्य वस्तुश्रों की कमी होने लगी है क्योंकि जनसंख्या के साथ-साथ पशु-रुख्या का दबाव भी भूमि पर बढ़ गया है। स्खा के समय में पशुश्रों को जगलों में चराया जाता है जिससे जंगलों की उपज भी कम होती जाती है। जैसे-जैसे पशु निर्वल तथा रोगी होते गए हैं तेसे-तेसे वे कृषि कार्य को क्रशलता से नहीं कर पान श्रीर कृषि की उपज कम होती जाती है:

हमारे देश की पशु-सख्या श्रावश्यकता से बहुत श्रिधिक है। विहार-उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा मद्रास से प्रति १०० एकड़ भूमि-चेत्र में कमानुसार ८६, ४२ तथा ७५ पश् हैं जबिक हालैयड, मिश्र, चीन तथा जापान में कमानुसार २८, २५, १५ श्रीर ६ हैं। इससे ज्ञात होता है कि हमारे यहाँ पशु संख्या का घनत्व कितना श्रिधिक है। हमें ६ एकड़ भूमि पर एक जोड़ी बैल रखने पड़ते हैं जबिक मिश्र में प्रति १०० एकड़ पर ३ बैलों को रखना पड़ता है। १६३८-३६ में पंजाब में श्रनुमान लगाया गया था कि एक महीने में श्रीसतन १७ दिन बैलों को कोई काम नहीं रहता श्रीर वे निठल्ले रहते हैं। श्रावश्यकता इस बात की है कि देश के उत्पादन-स्तर को कम किए बिना तथा प्राम्य-यातायात के साधनों को भंग किए बिना श्रावश्यकता से श्रिधक पशुश्रों को कम करके

कृषि भूमि के मंतुलन में ले श्राना चाहिए। परन्तु जब तक देश भर में पशु-गणना न हो यह कहना कटिन है कि कितने पशु श्रनावश्यक हैं। देश के विभाजन ने पहिले श्रनुमान लगाया गया था कि है पशु श्रनावश्यक हैं। वह बात पशुगणना करके निश्चित कर लेनी चाहिए। पशु समस्या की हल करने के निम्न उपाय हो सकते हैं:—

- ्रें देश भर की पशु गणना करके पता लगाया जाय कि भिन्न-भिन्न प्रकार के किनने पशु देश में हैं। उनमें ने कितने श्रसमर्थ हैं श्रीर कितनों की विरोप रोग श्राटि हैं। इस गणना से यह पता लगाया जा सकेगा कि साधनों की दृष्टि से कितने पशु देश में श्रावश्यक हैं।
- २. पशुत्रों का ग्रंशक (Gradation) किया जाय जिससे उनकी नस्त मुघारने की कोई थोजना बनाई जा सके।
- ३. पशुश्रों की नस्त मुधारी जाय । इस काम में सरकार की श्रागे बढ कर काम करना चाहिए । जितने भी दुरे, रोगी तथा खराब नस्त के पशु हों उनकों निंग-हीन कर देना चाहिए । वृचक्क्षामों में भी यह देखना चाहिए कि श्रन्छे श्रीर स्वस्थ पशु न काटे जाएँ परन्तु साथ ही साथ श्रपने चर्म-व्यागार को हिए में रखना चाहिए । कही ऐसा न हो कि देश का चर्म-व्यागार कम हो जाय । सरकार ऐसे पशुशाला बनाए जहाँ श्रसमर्थ तथा रोगी पशु रह सर्कें । श्रन्य पशुश्रों के साथ इन्हें न होडा जाय ।
- ४. भिन्न-भिन्न प्रकार के दो नर त्रौर मादा पशुश्रों को पशु-संस्था बढ़ाने से रोका जाय। इस प्रकार नस्ल विगडने का भय रहता है। परन्तु इसमें किटनाई हो सकती है क्योंकि हमारे देश में अच्छे सॉड नहीं हैं। सरदार दातारसिंह ने लखनऊ कान्फ्रेंस में कहा था कि हमें १०,००,००० सॉइंग्रें की त्रावश्यकता है जबकि हमारे पास केवल १०,००० सॉइंग्रें। क्रॉस ब्रीडिंग को रोकना चाहिए। उत्तर प्रदेश के कृषि-मंत्री एम० ए० शेरवानी ने लखनऊ में कहा था कि Cross breeding हमारे लिए उपयोगी नहीं होगा। दूसरे, यह खर्चीला भी बहुत है। इससे जानवरों का स्वास्थ्य गिरता है तथा उनमें रोग फैलते हैं। तीसरे, क्रॉस बीड करने वाले पशुत्रों को जितना श्रच्छा

त्राहार चाहिए वह हमारे देश में उपलब्ध नहीं हैं। त्रातः क्रॉस ब्रीडिंग की, जहाँ तक हो सके, रोकना चाहिए।

५. हमारे देश मे पशुत्रों की एक वड़ी समस्या उनके लिए चारे का श्रभाव रहता है। हम, श्रगर वास्तव में देखा जाय तो, श्रावश्यक चारे का है भाग भी श्रच्छी तरह नहीं पदा करते। इस कठिनाई को दूर करने के लिए यह श्रावश्यक है कि भूमि की कृषिकरण योजना में नई भूमि को तोडकर चारा पदा किया जाय। चारागाहों को सुरित्तत रखने का प्रवन्ध हो। चारे को सग्रह करके रखने की मुविधाएं हो तथा साल में दो वार चारे की फसल की जाय। चारा उगाने का काम गाँवों की पंचायतों को सौपा जा सकता है। ये पंचायत गाँव के श्रासपास की वेकार भूमि पर चारा पदा करने का प्रवन्ध करें। यदि यह प्रश्न हल हो गया तो पशुत्रों का स्वास्थ्य श्रीर कार्यच्चमता में श्रावश्यक वृद्धि होगी।

६. पशु-चिकित्सा का भी प्रवन्ध हो । इसके लिए गाँवो में पशु-चिकित्सालय हो जहाँ पशुपतियो को चिकित्सा का लाभ मिल सके । पशु-रोगो की शांध के लिए विशेषज्ञो का प्रवन्ध करके शोध-केन्द्र खोले जाएँ ।

७. पशु-संख्या के बनत्व को मंतुलन में लाया जाय। अधिक धनत्व वाले प्रदेशों से कम धनत्व वाले चेत्रों में पशुश्रों को मेजा जाय। इस के लिए सरकार पशुशाला तथा डेरी फार्म खोलने का प्रबन्ध करे।

द. सरकारी सॉइ-घर खोले जाऍ। इनमे श्रच्छी-ग्रच्छी नस्त के सॉड हो श्रीर ये सॉइ श्रावश्यकता के समय पश्यश्रों की संख्या बढ़ाने मे योग दें।

यदि ऐसा किया गया तो देश की पशु-समस्या इल हो जायगी श्रीर कृषि, कृपक तथा जनता को भी श्रावश्यक लाभ होगा। कृपि-प्रधान देश की समृद्धि पशु-सम्पत्ति पर निर्भर होती है। श्रातः कृपि को उन्नत बनाने के लिए कृपक को सुखी करना होगा श्रीर कृपक का सुख पशु-सम्पत्ति पर निर्भर है।

#### ११ --- कृषि-आयोजन की आवश्यकता ?

भारतीय कृषि की नई-पुरानी समस्यात्रों का वर्णन पीछे किया जा चुका है। इमारी रूपि में कुछ ऐसी असुविधाए, अडचने तथा कठिनाइयाँ हैं जिन्हें दूर करना इतना सरल नहीं है जितना प्रायः समभा जाता है। इन कठिनाइयों के कारण ही देश के कृपि-साधनों का पूरा-पूरा विदोहन नहीं किया जा सका है जिनसे नूनि की उत्पादन शक्ति कम हो गई है तथा उत्पादन-स्यय बहुत बढ़ गया है। इन दानों कारणों ने हमारे छरक तथा समूची ब्रामीण जनता गरीबी में प्रसित होती जा रही है। ग्रन्तु ! कृषि सम्बन्धी समत्यात्रों को श्रर्लग-ग्रज्ञा करके नहीं सुलभाया जा सकता। इसके लिए तो सर्वोङ्ग पूर्ण ऋषि-योजना की ग्रावश्यकता है जिसके ग्रनुमार कान करने हुए कृपि-साधनो का पूरा-पूरा विदो-हन किया जा सके तथा उत्पादन व्यय कम करके कृपको की आय बढ़ाई जा सके श्रौर इस प्रकार ठनका जीवन-स्तर कॅचा उठाया जा सके । राष्ट्रीय श्रार्थिक श्रायोजन के किसो भी प्रोशाम में कृषि-उन्नति तथा कृषि सम्बन्धी उद्योग-धन्धी के विकास को सबने पहिला त्थान मिलना चाहिए । ग्रार्थिक ग्रायोजन का श्रयं यह है कि देश की उत्पादक शक्तियों का इस प्रकार प्रयोग किया जाय कि जिमसे ममत्ति का उत्पादन बढ़े, वितरण में मुधार हो तथा जिससे सामान्य जनना का जीवन-स्तर ऊँचा बनाया जा सके । यही नहीं, श्रायोजन करते समय ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि प्रत्येक देशवासी को काम करने के समान . श्रवसर मिल सर्के श्रोर सम्य समान के श्रन्तर्गत उसकी न्यूनातिन्यून श्रावश्यक ताऍ पूरो हो सर्के । सप्रोय ब्रायाजन-समिति ने ब्रयनी योजना में देश की कृषि श्रीर कृपक को मुख्य त्यान दिया था। त्रायोजन करते समय केवल श्रार्थिक जीवन-स्तर के विषय में नहीं वरन् सांस्कृतिक, श्राध्यात्मिक तथा मानवीय पद की श्रीर मो विशेष ध्यान देना चाहिए। योजना के लच्च श्रीर उद्देश्य योजना कार्यान्वित करने से पहिले ही निर्धारित कर लेने चाहिएँ। हमारे देश के लूपि-श्रावोजन में निम्नलिखित वातों को अवश्य ध्यान में रखना पड़ेगा :—

- र्. कृपि हमारे देश का मुख्य व्यवसाय है ग्रीर रहेगा। ग्रातः इसको विशेष स्थान देना चाहिए। ग्रायोजको को देश की प्रामीण जनता के ग्रार्थिक ग्रीर सांस्कृतिक विकास की ग्रोर विशेष ध्यान देना चाहिए। कृषि के साथ-साथ तत्सम्बन्धी उद्योग-धन्धो को उन्नत करने का प्रयत्न भी करना चाहिए जिससे कृपक ग्रपने खाली समय में इन उद्योगों में काम करके ग्रपनी ग्राय बढ़ा सकें।
- २. कृषि व्यवसाय मे पूँजी की व्यवस्था होनी चाहिए। कृषको को वचत करना सिखाने के लिए सहकारी बैंक होने चाहिएँ छौर यदि छावश्यकता पड़े तो विशेष प्रकार की साख-संस्थाएँ भी स्थापित करनी चाहिएँ जहाँ लोग छपनो वचत जमा कर सकें तथा जहाँ से वे ऋण भी ले सकें। कृपको को दिए जानेवाले दीर्घकालीन ऋणो पर ४ प्रतिशत से छिषक तथा छन्य ऋणो पर ६ १ प्रतिशत से छाषक तथा छन्य ऋणो पर ६ १ प्रतिशत से छाषक को कृषि छौर कृपको से सीधा सम्पर्क स्थापित करना चाहिए।
- ३. कृषि-योजना मे ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जिससे देश में आर्थिक विषमता दूर होकर सन्तुलन उत्पन्न हो । हमारे देश के वर्तमान आर्थिक-सगठन में अधिकाश जनता कृषि पर अवलम्बित है और बहुत कम लोग उद्योगों, यातायात तथा अन्य व्यवसायो पर आश्रित हैं। योजना ऐसी होनी चाहिए जिससे कृषि पर पड़ा हुआ भार कम हो । कृषि-क्रियाओं मे ऐसे सुधार होने वाहिए कि जिससे जन-वृद्धि के साथ-साथ कृषि-उत्पादन भी बढ़ता जाय । खहायक उद्योग धन्धे भी स्थापित होने चाहिए जहाँ कृषि पर आश्रित लोग काम कर सकें।
- ४. नई भूमि को तोड़कर उसे कृषि के काम मे लाना चाहिए। विना भूमि ,का कृषिकरण किए खाद्य तथा अन्य पदार्थों का उत्पादन नहीं बढ़ाया जा सकता। सरकार यह काम कर रही है परन्तु इससे भी अधिक काम की आवश्यकता है।
- ५. सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ाने की व्यवस्था करनी चाहिए। इसके लिए एक ऐसी योजना बनानी चाहिए जिसके अन्तर्गत सिंचाई के नए-नए साधन बनाए जाएँ तथा पुराने साधनों को विकसित किया जाय। सरकार को इस विपय में क्रुपकों के लिए सिंचाई के साधन बढ़ाने में धन तथा यात्रिक सहायता देने की व्यवस्था करनी चाहिए।

- ६. मूमि-इपवस्था तथा कृष्टि-क्रियाओं में ऐसे परिवर्तन किए जाने चाहिए जिससे कृषक स्वतंत्रता पूर्वक काम कर सके। उसे विसी बाह्य शक्ति पर आश्रित न रहना पड़े। इसका अर्थ यह है कि जिस वायु मगडल मे आज हमारे कृष्ट जीवनपापन करते हैं उस वायु मगडल में ही सुधार कर देना चाहिए।
- ७. हाफे भूमि का इस प्रकार विनरण होना चाहिए कि जिससे खाय-पदारे तथा अन्य कच्चा माल सतुनन के साथ आवश्यकतानुसार उत्पन्न किया व सके ! देश के विभावन से उपजाऊ भूमि का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकित्ता में चले जाने से हमें कब्चे नाल की बहुत कभी हो गई है ! हु पि-योजना में कर्षे नाल के नामले में देश को स्वनन्त्र बनाने का आयोजन होना चाहिए ! गईं खेती करने के साधनों का प्रयोग किया जाय ! आधुनिक वैज्ञानिक यन्त्रों के प्रयोग किया जाय ! उत्तम प्रकार के बीजों का प्रयोग हो तथा पर्याप्त औं रासायनिक खाद लगाई जाय ! इन उपायों से हुपि की उपज बढ़ने लगेंगी खरकार को हुपक के लिए इन सब बरनुओं की नुविधाएँ देकर उसके हाथ मक्ष्त करने चाहिए !
- न. कृषि आयोजन में सिंचाई के तिए पानी प्राप्त करने के प्रयत्न तथा शोध होने चाहिएँ। जिन त्यानों में सिंचाई आवश्यक है वहाँ जल-हाधनों ने नियन्त्रित करके उचित रूप से काम ने लाने वा प्रवत्य करना आवश्यक है। देश में अनेक ऐसे प्रदेश हैं जहाँ पानी के अमान के वारण भूमि से बिल्दुत जाम ही नहीं जिया गया है। राजत्यान में यदि सिंचाई का प्रवत्य किया जाए तो वहाँ की भूमि सचनुच ही सोना उपल सकती है, परन्तु सरकार ने इस श्लोर प्रभावशाली करम नहीं उठाया है। यदि योजना बनाकर नले-दूप बनाए जाएँ और किसी भी प्रकार एक नहर का प्रवत्य क्या जा सके तो राजत्यान की भूमि देश के अधिकांश भाग को अब दे सकती है। बहुनुखी जल-योजनाएँ तो कार्यान्तित हो रही हैं परन्तु छोटी-छोटी योजनाओं को भी कार्यान्तित करना चाहिए। त्यानीय और छोटी-छोटी सिंचाई की योजनाएँ गाँव-पंचायतों की सोंप दी जानी चाहिएँ जिससे वे स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार उनका प्रवस्य कर सकें।
  - E. मूर्मि-स्तर तथा जंगनों को बुरिच्नत रखने का दायित्व सरकार की

ग्रपने ऊपर लेना चाहिए । देश भर की भूमि की जॉच-पडताल करके यह पता लगाना चाहिए कि कितनी भूमि कृषि-योग्य होते हुए भी कृषि के काम मे नहीं श्राती । ऐसी भूमि को कृषि के काम मे लाने का काम बहुत श्रावश्यक हैं । जंगलों का विदोहन करके उन्हें सुरिच्चित रखना भी श्रावश्यक हैं । जिनने भी व्यक्तिगत जंगल हो उन सबको सरकार को श्रपने श्रधीन कर लेना चाहिए । सरकार ऐसी वन-नीति बनाएँ जिससे जगलों का श्रिषकाधिक उपयोग हो सके।

१०. कृषि मजद्रों की स्थित सुधारने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन मजद्रों का शोपण वन्द करके इन्हें सामाजिक-सुरत्ता-योजना का लाभ देना स्राज बहुत स्रावश्यक है। न्यून्यातिन्यून मजद्री का प्रबन्ध करके इनके जीवन-स्तर को उठाने का प्रश्न स्राज बहुत महत्त्वपूर्ण है।

११. कृषि-जन्य वस्तुग्रो के यातायात की सुविधाएँ देकर उन्हें मिएडयो में वेचने का प्रवन्ध करने की व्यवस्था कृषि-योजना मे अवश्य होनी चाहिए। आजकल इन बातो की बहुत असुविधाएँ हैं। इसके लिए योजना में संचालित-वाजार (Regulated Markets) स्थापित करने चाहिएं। कृपको को मिएडयो के भाव समय-समय पर मिलते रहे। इसकी भी व्यवस्था योजना में करनी चाहिए।

१२ योजना-श्रिधकारियों को एक निश्चित मूल्य-नीति निर्धारित करनी चाहिए जिससे कृपक न्यूनातिन्यून तथा श्रिधकाधिक मूल्यों की सीमाएँ जानता रहे । सरकार को चाहिए कि वह कृपि-पदार्थों का मूल्य स्थायी बनाने का प्रयत्न करे । न्यूनातिन्यून तथा श्रिधकाधिक सीमाएँ निश्चित की जाएँ ग्रीर फिर सरकार देखे कि इन सीमाश्रों से नीचे या ऊपर मूल्यों का उच्चावचन न हो । कृपि की उन्नति के लिए मूल्यों का संचालन एक नितान्त श्रावश्यकता है । मूल्य इस प्रकार निर्धारित किए जाएँ कि जिससे कृपक खाद्यान तथा श्रन्य कचा माल सभी वस्तुएँ उपजाता रहे । कही ऐसा न हो कि खाद्यान के भाव श्रिचेत्ता-कृत केचे हो या श्रन्य वस्तुश्रों के भाव ही केचे हो । यदि ऐसा हुश्रा तो कृपि-उत्पादन श्रवूरा रहकर एक-पन्नी बन जायगा । कृपि उत्पादन में संतुलन कृपि-उत्पादन श्रवूरा रहकर एक-पन्नी बन जायगा । कृपि उत्पादन में संतुलन कृपि-उत्पादन श्रवूरा रहकर एक-पन्नी बन जायगा । कृपि उत्पादन में संतुलन

र्रे ३. योजना में एक ऐसी व्यवस्था भी होना चाहिए कि जिसके ग्रनुसार

ग्रामीण जनता को शिद्धा तथा संस्कृति संग्वन्थी सुविधाएँ प्राप्त होती रहें। योजना के ग्रंतर्गत शैक्षणिक तथा सांस्कृतिक लद्य श्रवश्य होने चाहिए। गाँवों में ग्रान्वार्य शिद्धा प्रणाली श्रारम्भ हो श्रौर श्रावश्यकतानुसार माध्य-मिक तथा उच्च शिद्धा का भी प्रवन्ध किया जाय। ग्रामीण शिद्धा का श्रायोजन इस प्रकार हो। क उसमे शार्शिरक श्रम को यथेष्ट स्थान मिले श्रौर विद्यार्थी प्रत्येक शारीरिक श्रम के योग्य वन सके। इसके लिए विश्वविद्यालय कंमीशन के सुमाव बहुत उपयंशी हैं कि देश में ग्राम्य-विश्ववद्यालय खोले जाएँ। सरकार को इस ग्रं र डील नहीं करनी चाहिए। कहने का श्रथ यह हैं कि शिद्धा द्वारा देशवासियों के दृष्टिकेंगा में मूल परिवर्तन करके ही कृषि को उन्नत बनाना सम्भव है। इसके लिए एक बृहद् योजना बननी चाहिए।

कृषि ग्रायोजन का लच्य ऐसा होना चाहिए कि जिससे कृषि ग्रीर उद्योग दोनों में सतुनन उत्पन्न करके देश के मानवीय ग्राँर भौतिक साधनों का ग्राधिक मे श्रधिक विदोहन किया जा सके । कृषि के विकास के साथ-साथ छोटे श्रीर वहे दोनो प्रकार के उद्योगों को प्रोत्माहन मिलना चाहिए। इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कृपि श्रौर उद्योग एक दूसरे के पूरक व्यवसाय है श्रौर एक की उन्नति दूमरे के विकास पर ब्राश्रित है। कभी-कभी कहा जाता है कि कृषि श्रीर उद्योग दोना में हे किसी एक को ही उन्नत किया जा सकता है श्रीर किसी एक के विकास को ही पर्यात पूँजी मिल सकती है इसलिए किसी एक का ही विकास होना चाहिए। परन्तु यह दृष्टिकोग् विल्कुल गलत है। दोनो का ही विकास त्रावश्यक है परन्तु यह तभी हो सकता है जब कि कोई संगठित योजना वने । कृषि ग्रौर उद्योगों में होने वाली प्रतियोगिता को रोक कर ऐसा प्रवन्ध किया जाय कि जिससे उत्पादन, उपभोग, पूँजी, विनियोग ब्रादि सभी के लच्य निर्घारित करके उन्हें प्राप्त करने की दीर्घकालीन ग्रीर ग्रल्सकालीन योजनाह बनाई जा सकें । लद्द्य बनाकर निश्चित समय में उन्हें प्राप्त करने के पूरे-पूरे प्रयत्न होने चाहिएँ। इस श्रोर रूस का उदाहरण हमारे सामने हैं जहाँ पंच-वर्षीय योजनाएँ बनाकर विकास होता रहा है । योजना सरकार बनावे परन्तु उस योजना के साथ जनता की स्त्रीकृति तथा सहयोग होना चाहिए क्योंकि बिना जन-सहयोग के कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती।

# १२--पंचवर्षीय-योजना में कृषि का स्थान

योजना कमीशन ने हमारी कृषि का महत्व समक्त कर श्रपनी 'पंचवर्षीय योजना' में इसको विशेष स्थान दिया है। कमीशन ने शीव्रगति से दहने वाली हमारी जनसंख्या को दृष्टि मेरखते हुए ऐसी व्यवस्था की है कि जिससे खाद्यान्न तथा कच्चे माल की माँग श्रीर पूर्ति में संतुलन बनाया जा सके। गत कुछ वर्षों से हम श्रव्न के मामले में विदेशों पर निर्भर रहे हैं परन्तु इस प्रकार किसी देश का काम सदैव नहीं चल सकता। श्रदाः योजना के श्रन्तर्गत देश को श्रात्मनिर्भर हमाने की व्यवस्था की गई है। योजना के श्रनुसार कृषि-विकास पर श्रगले पाँच वर्षों में इस प्रकार राशि व्यय की जायगी:—

| (करोड़ रूपयों में)         |                                                                                    |  |  |  |  |  |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| दो वर्षों में मिलाकर       | पाँच वर्षी मे मिलाकर                                                               |  |  |  |  |  |
| ( १९५१-४३ )                | ( १६४१-४६ )                                                                        |  |  |  |  |  |
| ६०°८                       | १३६°६                                                                              |  |  |  |  |  |
| पशु व्यवस्था, पशु चिकित्सा |                                                                                    |  |  |  |  |  |
| <b>६</b> •७                | २२'५                                                                               |  |  |  |  |  |
| <b>₹•</b> ₹                | १०१                                                                                |  |  |  |  |  |
| ₹                          | ७°२                                                                                |  |  |  |  |  |
| १.६                        | 8,8                                                                                |  |  |  |  |  |
| 8.0                        | १०°६                                                                               |  |  |  |  |  |
|                            | -                                                                                  |  |  |  |  |  |
| ७६.१                       | १६१°७                                                                              |  |  |  |  |  |
|                            | दो वर्षों में मिलाकर<br>(१६५१-१३)<br>६०°८<br>त्सा<br>६°७<br>२.२<br>३<br>१°४<br>४°० |  |  |  |  |  |

योजना के अन्तर्गत कमीशन ने अपने लच्य इस प्रकार निर्घारित किए हैं कि पाँच वर्ष के पश्चात् योजना पूर्ण होने पर ७२,००,००० टन अधिक अन्न; २१,००,००० अधिक पटसन की गाँठें; १२ लाख अधिक रूई की गाँठें; २,७५.००० टन निनहन ग्रीर ६,६०.००० टन ग्राधिक नीनी उत्पन्न हो सकेनी। इन नक्यों का ब्यीरा प्रत्येक राज्य में ज्ञलग ज्ञलग इस प्रकार दिया गया है—

| (हजारो में )             |            |                  |              |          |          |  |
|--------------------------|------------|------------------|--------------|----------|----------|--|
|                          | প্রস       | पटसन             | रुई          | तिलहन    | चीनी     |  |
| ४०० पाँड की ३६२ पाँड तौल |            |                  |              |          |          |  |
|                          | रनों में त | ोल में गाँठों ने | की गाँठी में | टनों में | दनों में |  |
| ग्रातान                  | ₹११        | <b>አ</b> ጸ₀      | ***          | • • •    | पू०      |  |
| विहार                    | ≕કદ        | ३६ ०             | ***          | ₽        | पुरु     |  |
| वस्य है                  | ३६७        |                  | १६८          | ६३°०     | ₹8       |  |
| मध्यप्रदेश               | SKO        | ***              | १२८          | २७.०     |          |  |
| नद्रास                   | ごまえ        | b # *            | २१८          | १४२°०    | 50       |  |
| उडीना                    | રૃદ્ય      | २००              | ***          | • • •    | ***      |  |
| पंजाव                    | ६५०        | • • •            | 30           | • • •    | यूक      |  |
| उत्तरप्रदेश              | 200        | \$\$¢            | ४६           | ६१.०     | ४१०      |  |
| प०चंगाल                  | ७३७        | 900              | ***          | •••      | ११       |  |
| हैदराबाट                 | ६३३        |                  | 5-           | 85.0     | •••      |  |
| मध्यभारत                 | २००        |                  | १3           | દે•ત     | •••      |  |
| •                        | १५९        |                  | ७५           | • • •    | •••      |  |
| पूर्वी पंजाब             |            |                  |              |          |          |  |
| रियासती संव              | 388        | ***              | ५६           | * • •    | •••      |  |
| राजस्थान                 | ⊏६         | •••              | ৬५           | •••      |          |  |
| <b>चौराप्ट्र</b>         | 83         |                  | १५६          | १५.०     |          |  |
| ट्रावनकोर-               |            |                  |              |          |          |  |
|                          | १४१        |                  | •••          | ***      | ***      |  |
| ग्रन्य राज्यों           | में २६०    |                  | १७           | ***      | •••      |  |
| योग                      | ७२०२       | २०६० १           | (700         | ई७ॅं.०   | ६६०      |  |
|                          |            |                  |              |          |          |  |

इससे ज्ञात होता है कि योजना कमीशन ने श्रपना दृष्टिकोण कितना विस्तृत बनाया है श्रीर कितनी व्यापक योजना तैयार की है। देश के प्रत्येक भाग में कृषि के विकास की व्यवस्था की गई है। इन लच्यों को प्राप्त करने के लिए कमीशन ने सिंचाई को विवसित करने, खाद तथा श्रन्य दैशानिक साधनों का प्रयोग करने, टत्तम वोटि के बीज प्रयुक्त करने तथा भूम के वृषीव रण की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था का व्यीरा इस प्रकार है—

| व्यवस्थाका है। इस व्यवस्था                    | हा ज्यास इस अकार दुः |                   |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|-------------------|--|--|--|--|
|                                               | श्रधिक क्षेत्र जो    | अधिक अन्न-उत्पादन |  |  |  |  |
| *                                             | योजना केश्रनुसार     | जो योजनानुसार     |  |  |  |  |
| 92                                            | प्रयुक्त हागा ।      | ं बढ़ेगा ।        |  |  |  |  |
| •                                             | (००० एकड़ )          | (००० टन)          |  |  |  |  |
| <ol> <li>बडी-वडी सिंचाई योजनाश्रों</li> </ol> | २,२७२                |                   |  |  |  |  |
| २. छोटी-छोटी सिचाई योजनात्र्यो द्वारा ७,६२१   |                      | १,६३२             |  |  |  |  |
| ३. भूमि-सुघार तथा कृपीकरण की                  |                      |                   |  |  |  |  |
| योजनाश्चो द्वारा                              | ७,४०५                | १,५२४             |  |  |  |  |
| ४ खाद तथा ग्रन्य र नायनिक पदार्थी             |                      |                   |  |  |  |  |
| के प्रयोग द्वारा                              | • • •                | ሂ⊏४               |  |  |  |  |
| ५ उत्तम कोटि के बीज-वितरस की                  |                      |                   |  |  |  |  |
| योजना द्वारा                                  | • • •                | ३७०               |  |  |  |  |
| ६. ग्रन्य योजनात्र्यो द्वारा                  | • •••                | ५२०               |  |  |  |  |
| योग                                           | २३ ७३८               | ७,२०२             |  |  |  |  |

कमीशन ने यह भली भॉ ति समक्त लिया है कि देश की कृषि-व्यवस्था श्रीर संगठन में कुछ ऐसे मूल दोप है जिनके कारण कृषि की उन्नति नहीं हो सकी है। योजना कमीशन ने इन दोपों को दूर करने के लिए प्रस्ताव किया है कि प्रत्येक जिले को कई-कई विकास-प्रदेशों में बाँटा जाय। प्रत्येक विकास-प्रदेश में २५ से ३० इजार की जनमंख्या वाले ५० से ६० तक गाँव ह। इन प्रदेशों का श्रलग-श्रलग संगठन किया जाय। प्रत्येक विकास प्रदेश एक विकास-श्रक्तर के प्रवन्ध में रहे। ये श्रक्तर कृषि, सहकारिता तथा पशु विभागों का काम संगठित करें।

इस श्रफतर के नीचे दुछ ऐसे कार्यवर्त्ता हो जो ५ या ६ गाँवो का दायिल ले। इनके काम की देख भाल तथा धन-राशि सम्बन्धी व्यवस्था 'सहवारी वेन्द्र' की, जो उस प्रदेश मे स्थापित किया जाय, सौंपदी जाय। प्रत्येक जिला एक जिला-करेटी के अधीन हो। इस करेटी में विनास विभागों के कार्यकर्ता तथा अस विशेषज हो, जिलाधीश इसका अध्यत् रहे। जिलार्धश की सहायता को जिला विकास ग्राप्तसर रहे। यह जिला कमेटी नीति निर्धारण का काम करे ग्रीर विकास प्रदेशों का काम देखे भाले । एक-एक राज्य के लिए विकास विमश्तर रक्ला जाय ग्रीर यह राज्य के कृषि सम्बन्धी वाम की देख भाल करे। वमीशन का विचार है कि योग्य कर्मचारियों के अभाव के कारण यह ये.जना एक साथ ही सारे देश में लागू नहीं की जा सकती । अत: इस योजना की पहिले उन राज्यों मे लागू किया जाय जहाँ वर्षा ग्रन्छी होती है श्रीर सिंचाई के ग्रावश्यक साधन भी उपलब्ध हों। इस प्रकार यह योजना धीरे-धीरे सभी राज्यों मे लागू कर दी जाय । कमीशन की यह योजना वास्तव में कराहर्नाय है। वमीशन ने भृमि-व्यवस्था का सुधार करने के लिए राज्यो द्वारा ऋपनाई गई जमीदारी जागीरदारी-उन्मूलन योजनान्त्रों का खागत किया है न्त्रीर कहा है कि इससे भूमि की उन्नति में काफी योग मिलेगा।

योजना मे सहकारिता के सिद्धान्त पर गाँवो का प्रवन्ध वरने का प्रस्ताव किया गया है। सहकारी-कृषि पर श्रिष्ठिक जोर दिया गया है। कमीशन का मत है कि सहकारी-कृषि के लिए भ्षित-कृपकों की भूमि को मिला लेना चाहिए। श्रपनी-श्रपनी भूमि पर उनके श्रधिकार रहे परन्तु वे कृषि कामों को सब मिल कर करें। यह योजना उन्हों गाँवों मे लागू की जाय जिनमें वम से वम र/१ भ्षित कृपक, जिनके पास गाँव की कम से कम १/२ भाग कृषि-भूमि हो, राजी हो लाएँ।

कृषि-मजद्रों की स्थिति सुधारने के विषय में योजना-कमीशन का विचार है कि सहकारिता के आधार पर कृषि करने तथा सहकारी-गाँव दंचायतों के बनने से उनकी श्रवस्था में श्रवश्य सुधार हो जायगा। जब तक ऐसा संगठन कार्यान्वित किया जाय तब तक के लिए योजना कमीशन ने राज्य सरकारों को निम्न सुभाव दिए हैं:—

- १. जिन प्रदेशों में कृषि-मजदूरों की मजदूरी कम है श्रीर स्थिति बहुत खरान है वहाँ न्यूनातिन्यून मजदूरी कान्न (१६४८) को लागू कर दिया जाय।
- २. भूमि की कृपीकरण योजना में नई भूमि को तोड़कर कृषि-मजदूरी को बसाया जाय जिस पर वे कृषि करने लगें।
- ३. उनके रहन-सहन की रियति सुधार कर उनका सामाजिक स्तर उठाने के प्रयत्न किए जाएँ।

कृषि के लिए जल की व्यवस्था करने के लिए कमीशन ने छोटी वड़: श्रमेक जल-योजनाएँ निश्चित की हैं। इनको प्रा करने के लिए योजना में ४५० करोड़ रुपये की व्यवस्था है। योजनानुसार खर्च का व्यौरा इस प्रकार है:—

|            |                 |                   | ग्रधिक विद्युत- |
|------------|-----------------|-------------------|-----------------|
|            | च्यय १          | ग्रधिक-सिंचित देव | उत्पादन         |
| वर्ष       | (करोड रुपयो मे) | (एक्टों में)      | (किलोवाट में)   |
| १९५४-५२    | 33              | १५,५९,०००         | 2,88,000        |
| १६५२-५३    | ११२             | २७,१०,०००         | ३.७३,०००        |
| १९५३-५४    | १००             | ४५,२५,०००         | 5,55,000        |
| १९५४-५५    | છછ              | ६७,२५,०००         | १०,००,०००       |
| १९५५-५६    | પ્રફ            | दद,३२,०००         | ११,२४,०००       |
| श्चन्त में | ***             | १,६५,०१,०००       | १६,३५,०००       |

योजना के प्रथम भाग में, जिसमें कुल मिलाकर १४६३ करोड चपया क्यंय करने का अनुमान है, केवल उन योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिनके द्वारा अल्पकाल में ही खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा। योजना में प्रस्तावित नदी-घाटी-योजनाओं के अतिरिक्त अन्य अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं जिनकी अगले १५ वर्षों में पूर्ण होने की आशा है। जनता का सिंचाई-योजना में सहयोग तथा समर्थन बढ़ाने के लिए कमीशन ने प्रस्ताव किया है कि नहरें आदि बनाने के लिए जहाँ अकुशल अम की आवश्यकता पढ़ें वहाँ पर आमीण लोगों को काम पर लगाना चाहिए। इसके उन्हें काम भी मिलेगा और इन योजनाओं में उनका समर्थन भी प्राप्त होगा।

योजनानुसार कृषि की उन्नति होने से श्राशा है कि सामान्य जनता को श्रिष्ठिक भोजन तथा उचोगों को श्रिष्ठिक कचा माल मिल सकेगा। तन श्रन श्राय्त करने की श्रावश्यकता भी नहीं रहेगी। श्रनुमान है कि योजना सफल होने पर प्रति व्यक्ति १४'५ श्रोंस भेजन मिल सकेगा जबिक श्राज १० श्रोंस भोजन प्रति बालिंग के हिसाव सं ही प्राप्त हैं।

## १३--भारत में श्रोद्योगीकरण की समस्या

भारत की श्रानेक श्रार्थिक समस्याश्रों में से एक मूल समस्या यह है कि देश की श्रार्थिक विषमता को दूर करके कोटि-कोटि देशवासियों के जीवन स्तर को उन्नत किया जाय । जीवन-स्तर को उन्नत दनाने के लिए देश की राष्ट्र-सम्पत्ति में न्यूनातिन्यून दो गुनी वृद्धि करनी होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृप-धन्धे को व्यवस्थित करना होगा, खनिज-पदार्थी का विदोहन करके उनका सद्पयीग करना होगा तथा देश के छोटे बड़े सब प्रकार के उद्योगों का संस्थापन तथा पुनर्सङ्गटन भी करना होगा। पूर्व श्रनुमव से प्रत्यक्त है कि देश की श्रिधिकांश जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर रही और ज्यों ज्यो जनसख्या मे बृद्धि होती गई कृष-व्यवसाय ढीला श्रीर श्रवनत होता गया एवं परिगामस्वद्भप भारत में दुर्भिन्, वेकारी तथा श्रार्थिक विषमता का प्राधान्य हो गया। श्राब श्रावश्यकता इस बात की है कि देश का श्रार्थिक क्लेवर संतुलित हो जिसके अनुसार अञ्च-उत्पादन में स्वावलम्बी होने के अतिरिक्त देश में भिन्न-मिल प्रकार के छोटे बड़े तथा मध्यम श्रेगी के उद्योग धन्धों का निर्माण किया नाय, जिससे लगभग श्राधी जनसंख्या ना भार कृषि से उठ जाय श्रीर देश स्वावलम्बी होने के साथ-साथ राष्ट्र-सम्पत्ति मे भी वृद्धि हो । देश के आर्थिक क़लेवर को उन्नत तथा सन्तुलित करने के लिए देश का श्रीद्योगीकरण श्रनिवार्य हैं जिसके विना सामान्य जनता की स्थिति सुधर ही नहीं सकती। राष्ट्र की रह्मा .. एवं सुरत्ता के दृष्टिकोण से भी देश का श्रीद्योगीक ग्ण त्रावश्यक है। स्राज के युग का तो नारा ही यह हो चला हैं कि " ब्रीचोगीकरण करो ब्रन्यया नष्ट हो जात्रों " (Industrialise or Perish)।

हमारे देश में श्रीचोगीकरण का चीत्र विशाल है। श्रीचोगिक साधनों की भी कोई कमी नहीं परन्तु श्रव तक इन साधनों का विदोहन करके उपयोग ही नहीं किया गया। श्राज श्रीचोगीकरण की नितान्त श्रावश्यकता हो चली है।

<sup>े</sup> राष्ट्रीय योजना समिति रिपोर्ट : पृष्ठ संख्या २१

र्श्य के, जो हमारे देश का प्रधान व्यवसाय माना जाता है, विकास एवं निर्निमाण के लिए भी श्रीद्योगिक विकास की त्रावश्यकता है। जैसा कि विञ्जते पृष्टो में बताया जा चुका है हमारे श्रार्थिक कलेवर का मुख्य श्राघार-कृषि वहत अवनत और हीन दशा में है। इसका कारण यह है कि इस पर जनमंख्या का भारी दबाव है। देशवासियों को व्यवसाय के ग्रान्य कोई स्रोत न होने के कारण कृषि पर ही त्राश्रित रहना पड़ता है। यदि देश में उद्योग न्यापित किए जाएँ तो कृषि पर श्राश्रित लोगो को एक ग्रन्य व्यवसाय भी मिल नकता है स्रौर कृपि का भार भी कम हो सकता है। इसके स्रतिरिक्त उद्योगों के द्वारा कृषि-कार्यों को श्रिधिक शक्तिवाले उन्नत प्रकार के यन्त्र मिल सकते हैं, यातायात की सुविधाएँ मिल सकती हैं तथा कृषि कियात्रों को सम्पन्न करने के लिए वैज्ञानिक साधन भी प्राप्त हो सकते हैं। ख्राज ख्रनेक उन्नत देशों के श्रनुमव हमारे सामने हैं कि उन्होंने किस प्रकार उद्योगों को उन्नत बनाकर कृषि की उन्नति की । इन सब देशों में पहिले वेकारी की समस्या ब्राई ब्रौर इसे दूर करने के लिए उन देशों ने उद्योगों का निर्माण तथा पुनर्सड़ ठन किया। उद्योगों के वनने से अमिकों की मॉग बढ़ता है ख्रीर अमिकों की 'मॉग बढ़ने से उनकी मजदूरी भी बढ़ने लगेगी जिससे उनका जीवन-स्तर ऊँचा बनेगा। देश का श्रौद्योगिक विकास राष्ट्र की सुरज्ञा के लिए भी श्रावश्यक है। श्राज के युद्र प्रसित संसार में यद्यपि प्रत्येक देश शान्ति-शान्ति पुकार रहा है परन्तु फिर भी हमे किसी आकि स्मिक दुर्घटना के लिए तैयार रहना चाहिए। युद्ध छिड़ जाने पर युद्ध सामग्री के लिए विदेशों पर निर्मर नहीं रहा जा सकता। श्रतः ऐसी वस्तुत्रों को बनाने के लिए देश में श्रौद्योगिक कारखाने स्थापित करना श्रमिवार्य हो जाता है। इन बातो से स्पष्ट है कि हमारे देश का श्रीयोगीकरण श्रावश्यक ही नहीं वरन् श्रानिवार्य भी है। उद्योगों से देश की श्रार्थिक व्यवस्था में मतुज्ञन श्रायेगा श्रीर देशवासियों का कल्याण होगा। किसी भी श्रार्थिक श्रायोजन में श्रौद्योगीकरण को उचित स्थान मिलना चाहिए।

¹ के॰ मएडेलबन् द्वारा लिखित 'दो इएडस्ट्रियलाइजेशन ग्रॉफ वैकवर्ड एरियाज़': पृष्ठ ३

श्रव प्रश्न यह है कि क्या भारत में श्री होगीकरण के लिए श्रावश्यक साधन श्रीर सुविधाएँ उपलब्ध हैं ? किसी भी स्थान के श्री होगिक विकास के लिए जिन बातों की श्रावश्यकता होती है वे हैं —जनशक्ति, धनशक्ति (वित्त), कच्चा माल विद्युत शक्ति, क्रय-विकय की सुविधाएँ, प्रवन्ध दथा साहस । हनमें से श्राधकांश वस्तुएँ पर्यात मात्रा मे हमारे यहाँ उपलब्ध हैं । हमारी जनशक्ति किसी भी देश से कम नहीं । हजारो लोग काम के लिए मारे मारे फिरते हैं । हाँ, यह बात श्रवश्य है कि हमारे लोग श्रभी कुशल, कार्यशील श्रीर चतुर कार्यकर्जा नहीं हैं, परन्तु उनमें जन्मजात कोई ऐसा दोष नहीं हैं । उनको शिक्ता-दीक्ता देकर कुशल श्रीर योग्य बनाया जा सकता है । यदि इस विषय में कोई योजना बनाकर लगन से काम किया जाय तो हमारी विशाल जनमख्या को योग्य बनाया जा सकता है श्रीर श्राज के वैज्ञानिक युग में तो यह बात बहुत ही सरल है । जब तक हमारे देशवासी कुशल नहीं बनते तब तक विदेशी कुशल श्रमियों को बुला कर काम चलाया जा सकता है । मारत सरकार श्रव ऐसा करने लगी है । श्रमरीका, जर्मनी तथा श्रन्य देशों से कुशल कारीगर बुलाकर श्री होगीकरण कार्य हो रहा है ।

कच्च माल की दृष्टि से हमारा देश मरपूर है। बहुतसा कच्चा माल तो देश में कारखाने, न होने के कारण विदेशों को निर्यात किया जाता है। श्रमरीका नथा फ्रांस को छोड़ कर हमारे देश में सबसे श्रधिक लोहा निकलता है। सुब-(' सुड़ के मामले में, जो विद्युत सम्बन्धी उद्योगों में काम श्राता हैं, हमारा एका-धिकार है। 'रूस को छोड़ कर हमारे यहाँ सबसे श्रधिक श्रीर सबसे श्रम्छा मेगनोज़ निकलता है जो इस्पात-उद्योग तथा श्रम्य रसायनिक उद्योगों में काम श्राता है। हाँ, टीन, राँगा, तोवा श्रादि कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जिनकी हमारे देश में कमी है परन्तु इस प्रकार तो कोई भी देश सर्वाद्वपूर्ण नहीं है श्रीर न हो सकता है। कहने का श्रथं यह है कि श्रीद्योगीकरण के लिए श्रावश्यक कचा माल श्रम्छी तरह से हमारे देश में मिलता है।

श्रीयोगीकरण की तीसरी श्रावश्यकता यह है कि देश में सस्ती श्रीर पर्याप्त मात्रा में विद्युत-शक्ति प्राप्त हो। शक्ति मुख्यतः कोयले, तेल, हवा श्रीर पानी से प्राप्त होती है। भारत में कोयला सन्तोषजनक मात्रा में प्राप्त है परंद्व पेट्रोल श्रीर प्राकृतिक गस हमारे यहाँ नहीं है। इस कमी को प्रा करने के लिए हमारे यहाँ राक्ति ग्रागर है। हिम लय की वर्ष भर बहने वाली नांदयों में ग्रापार जल-शिक छिपी पढ़ी है पर जु दुर्भाग्यवश इसका विदोहन करके उपयोग नहीं किया गया है। यदि प्रयन्न किए जाएँ तो गन्ने के शीरे से स्प्रिट तथा कोयला से गैस हैयार की जा सकती है। पन बिजली बनाने के लिए सरकार ने काम ग्रारम्म कर दिया है। नांदयों की बहुमुखी योजनाश्रों के श्रान्तर्गत यह काम चालू है। श्राशा है देश भर को पर्यात पन-बिजली मिल सकेगी।

प्रश्न यह है कि क्या हमारे उद्योगों में बनाए गए माल की खपत हमारे यहाँ हो सके गी ? इसके लिए हमें ग्रन्छी तरह याद रखना चाहिए कि हमारी ग्रापार जनसंख्या है—उसके मिन्न-मिन्न प्रकार के स्तर हैं। तो क्या ऐसी जनसंख्या में हमारे माल की खपत नहीं होगी ? यह ठीक है कि ग्राभी हमारे देशवासी गरीब है श्रीर इस योग्य नहीं हैं कि ऊँचे स्तर का माल खरीद सकें। परन्तु यदि सरकार प्रयत्न करके सगठित ग्राधिक नीति बना कर उस पर चले तो हम लोगों का स्तर भी ऊँचा हो सकता है। कर-प्रणाली में इख फेर-बदल करके लोगों की कय-शक्ति बढ़ाई जा सकती है। दूसरे, ग्रन्य देशों की भॉति हम भी ग्रपना पक्ता माल विदेशों में निर्यात कर सकते हैं। ग्रतः खपत की समस्या को लेकर हमें श्रीदोगीकरण से विमुख नहीं होना चाहिए।

श्रीचोगीकरण की सबसे बड़ी समस्या है— पूँ जी। कहते हैं हमारे देश में पूँ जी का श्रभाव है श्रीर हमारे देश की पूँ जी संकुचित है; परन्तु यह बात सर्वथा सत्य नहीं। देश में सम्पत्ति का कोई श्रभाव नहीं परन्तु कठिनाई यह है कि वह सब सम्पत्ति दबी पड़ी है। श्रगर हमारे देश की मुद्रा-मगड़ी को संगठित किया जाय श्रीर दबी हुई सम्पत्ति को निकालने के लिए सरकार विश्वसनीय उपाय करे श्रीर जनता को दिखादे कि देश में वास्तविक श्रीशोगीकरण हैं। रहा है, तो यह सम्पत्ति पूँ जी का रूप लेकर देश के हित में लगाने के लिए निकाली जा सकती है। वास्तव में देखा जाय तो देश की पूँ जी संकुचित नहीं वरन् पूँ जीपित भय खाये हुए हैं। उन्हें सरकार के प्रति, सरकारी नीति के प्रति तथा श्रन्तर्गष्ट्रांय स्थिति के प्रति विश्वास नहीं है। हाल ही में जिस तें जी से जनता ने सरकारी श्र्यों में पैसा लगाया उससे नो यही जात होता है कि

देश में पैसे की कमी नहीं है। कमी है पारस्परिक विश्वास की, सरकारी संगठित नीति की, पूँजी लगाने के लिए आवश्यक तथा उपयोगा के इन की। फिर मी यदि पूँजी की कमी हो तो विदेशों से उधार लिया जा सकता है। अनेक ऐसी अन्तर्राष्ट्रीय संर्थाएँ हैं जहाँ से ऋण लेकर काम चलाया जा सकता है। सरकार ने विश्व मैक से तीन ऋण तो ले लिए हैं और चौथा ऋण लेने की बात-चीत चल रही है। इंसी प्रकार विदेशी सरकारों से ऋण लेकर काम चलाया जा सकता है। इंगलैंगड और अमरीका ने भी अपने-अपने औदोगी-करण में सबसे पहिले विदेशी पूँजी लेकर काम चलाया था। हम भी ऐसर कर सकते हैं।

श्रन्त मे प्रश्न है प्रबन्धक श्रीर साहसी लोगो ना जो उद्योगो का श्रायोजन करके कारखाने स्थापित करें, उनका प्रबन्ध करें श्रीर संचालन करते हुए उनको उन्नत बनावें। श्रीद्योगीकरण करने तथा उद्योगो को उन्नत बनाने के लिए बुद्धिमानी, द्रव्हिता. प्रबन्ध-शक्ति तथा तं ब्रह्मि नी श्रावश्यकता होती है। परन्तु हमारे देश मे तो इन गुणों का भी श्रभाव नहीं। हमारे यहाँ के प्रबन्ध-श्रमिकर्ता (मेनेजिंग एउंग्ट्स) इन कामों में दच्च रहे हैं। इन्हीं के प्रयत्नों से मारत श्रव तक थोडी-बहुत श्रीद्योगिक प्रनित कर सका है। टाटा, विडला जैसे द्रव्हिंग, निपुण, चतुर तथा कार्यशील उद्योगपितयों ने देश का श्रार्थिक नकशा ही बदल दिया है। यह ठीक है कि इस पद्धित में श्रपने कुछ द्राप हैं परन्तु कुछ प्रबन्धकों ने तो निश्चय ही श्रपने उत्तरदायित्व, योग्यता, कुशलता तथा देश प्रेम का परिचय दिया है। जहाँ तक साहस का प्रश्न है वह तो श्रीद्योगिक विकास के साथ-साथ श्रायगा। ज्यो-ज्यो श्रीद्योगिक प्रगित होगी कार्यकर्त कुशल श्रीर साहसी बनते चले जायेगे।

इन सब बातों से ज्ञात होता है कि हमारे देश में श्रौद्योगीकरण के लिए श्रावरयक सभी वस्तुएँ उपलब्ध हैं। इतिहास इस बात का साद्धी है कि जब योरप के श्रमेक देशों में, जो श्राज श्रौद्योगिक त्तेत्र में श्रगुश्रा बने बैठे हैं, सम्यता का प्रकाश भी नहीं देखा था तो भारत श्रपने देशवासियों कला श्रीर कलाकारों की निपुणता के लिए प्रसिद्ध था। हमारे देश का कलोहा, हाथीदाँत की वस्तुएँ, हीरे जवाहिरात के श्राभृषण तथा

ही वस्तुए श्रपनो कला के श्रद्धितीय नमूने समक्ते जाते थे। कहा जाता है कि बादशाह ग्रीरङ्गजेन ने एक बार ग्रापनी लडकी को नगे शरीर दरबार में ग्राने के लिए डॉटा था जबिक वह सम्झी की सात तह शरीर पर लपेटे हुए थी। यह थी हमारी कपडे की कला ! अपनेक वस्तुऍ अपनी ऋौद्योगिक कला के लिए संसार भर मे प्रसिद्ध थी। परन्तु ख्रौद्योगिक क्रान्ति के स्त्राते ही भारत की कला लुप्त हो गई। इमके कई कारण थे, जैसे (१) देशी राज्यो का छन्त, जो वेशी कला का सम्मान करते थे; (२) विदेशी शासन सत्ता; (३) पश्चिमी सम्यता के कारण जनता में भारतीय सौंदर्य के प्रति उदासीनता; तथा ( ४ ) मशीन हारा वनाए गए माल की प्रतियोगिता। हमारी श्रीद्योगिक व्यवस्था में दो सबसे बड़े दोप रहे हैं—(१) पूँजीगत माल का ग्रभाव; (२) विदेशी पृँजी एवं विदेशी शासन-सत्ता का प्रमुत्व। इन दोनो कारणो से हमारा श्रौद्योगिक कलेवर नितान्त निर्वल, अस्थायी श्रीर श्रनिश्चित रहा है। हमें इन दोनों को दूर करना चाहिए तभी देश का वाछित श्रीद्योगीकरण सम्मव हो सकता है । फिर भी श्रौद्योगीकरण कोई बहुत सरल बात नहीं है । इसके लिप नंगठित प्रयत्न श्रौर श्रायोजन की श्रावश्यकता है। यदि श्रायोजन करके प्रयत्न किए जाएँ तो निश्चय ही देश श्री द्योगिक दोत्र में अपूर्व उन्नति कर सकता है।

## ११--- श्रोद्योगिक श्रायोजन की श्रावश्यकता १

मारत के प्रमुख उद्योगपितयों में श्राज श्रौद्योगिक श्रवसाद का भय समाया हुश्रा है। युद्धकाल में श्रीर उसके पश्चात् भी मुद्रा की क्रय-शक्ति में क्रमशः हास होता गया। मुद्रास्कीति की नीति के कारण भी जनसाधारण को कोई कम कठिनाइयों नहीं भोगनी पड़ी। श्रमिक वर्ग के नेताश्रों को इस बात का भय है कि निकट भविष्य में श्रमजीवी पर्याप्त मात्रा में वेकार हो जावेंगे। हमारा भी यह विचार है कि यदि निकट भविष्य में यह भय सत्य का रूप घारण करले तो श्रौद्योगिक श्रशान्ति के श्रातिक हम सामाजिक जगत् में भी उन प्रतिक्रियारमक तत्वों को जागरूक करेंगे, जो भारत की वर्तमान परिस्थित में उसके लिए श्रकल्याणकारी सिद्ध होंगे। यदि भविष्य में हमें श्रपना श्रार्थिक जीवन सुदृढ़ बनाना है श्रीर उसे ऐसे बाह्य प्रभावों से दूर रखना है जिससे कि उसमें श्रिरियता न श्राने पावे, तो हमें श्रपना श्रार्थिक संगठन इस दृष्टिकोण से करना चाहिए कि जिससे उसकी श्रारिथरता ही दूर न की जा सके, वरन जिससे जनसाधारण का श्रार्थिक-स्तर भी ऊँचा बनाया जा सके।

श्राज का युग कुछ ऐसा हो चला है कि श्रार्थिक जगत् में व्यक्तिगत कारों को श्रिषिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जा सकता, श्रीर न हम व्यक्तिवाद के सिद्धान्तों पर पूर्णरूपेण विश्वास ही कर सकते हैं। हमारा जीवन इतना जिल होता जा रहा है तथा श्रम्य व्यक्तियों श्रीर राष्ट्रों के जीवन से इतना सम्बद्ध होता जा रहा है कि किसी भी बड़ी श्रीर महत्वपूर्ण समस्या का इल व्यक्तिगत रूप से व्यक्तिगत सहायता पर निर्भर रहकर करना सम्भव नहीं। हमारे जीवन के विभिन्न पहलुश्रों में परिवर्तन करना श्रम व्यक्तिगत वाद के सिद्धान्त पर सम्भव नहीं। श्राज का तो युग ही व्यक्तिगत वाद के विपरीत है। जनसंख्या बढ़ने के कारण, उत्पादन में परिवर्तन के कारण श्रीर इन दोनों के कारण मनुष्य का जीवन इतना यंत्र-चालित सा हो गया है कि जन साधारण को भलाई के लिए श्राजकल के युगकी माँग है उत्पादन में वृद्धि तथा उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण। राष्ट्रीयकरण की माँग की तह में है समाजवाद की

भावना जिससे कि श्रीशोगिक उत्पादन का वस्तुश्रों का जनसाधारण में देवन उचित विनरण हो नहीं वरन् उद्योगों के फलस्वरूप जो लाम कुछ इनेनिने लोगों को ही प्राप्त होना है, वह केवल उन्हीं को प्राप्त न होकर उत्पादन की वृद्धि में लगाया जा सके श्रन्थथा जनसाधारण की भलाई के लिए उसका उपयोग किया जा सके। उत्पादन के साधनों पर वैयक्तिक एक। धिकार होने से श्रीशोगिक एक। धिकार की श्राशंका बनी गहती है श्रीर उसका प्रभाव प्रायः जनसाधारण के हिनों के विपरीन होता है। भारत ही के नहीं वरन् प्रत्येक देश के श्रीशंगिक जगन् के इतिहास में कुछ ऐमे उदाहरण देखने को मिलते हैं श्रीर इसीलिए श्राजक्ल की विवारधार। इसके प्रतिदृत्ल है।

इसके ऋति।रक्त श्रीर भी कई कारण हैं जिनसे यह ग्रावश्यक हो जाता है कि उत्पादन श्रीर विनरण के साधनो पर व्यक्तिगत श्रिधिकार न रहकर सामूहिक श्र धकार रहे श्रीर सरकार ही जनहित के लिए इनका सचालन-भार श्रपने ऊपर ले। त्राजकन हमारे देश में जीवन की सभी त्रावश्यक वस्तुत्रों का भारी टोटा है। अन्न और कपड़े का तो मुख्यतः अभाव है। माँग की अधिकता और पूर्वि को कमी के कारण उनके बाजार-भाव उनके उत्पादन-व्यय से बहुत ऋषिक हैं। जनसाधारण को इस अधिक मूल्य के कारण बहुत कठिनाई भोगनी पड़ती है। कुछ लोग तो धन के अभाव के कारण इन वलुओ को पर्यात मात्रा में खरीद ही नहीं पाते जिससे उनको ब्रावस्था ब्रात्यन्त शोचनीय है। इसम न तो उनके न्यक्तित्व का ही विकास होता है ग्रीर न जीवन में उन्हें वह ब्रार्थिक संतुष्टि ही हो पाती है जो ब्रान सामाजिक श्रीर राजनैतिक संस्था के सदस्य होने के नाते उन्हें प्राप्त होनी चाहिए। इस ग्रार्थिक शोपण का परिणाम होता है मानसिक ग्रमन्तोप की बृद्धि, जो देश की उन्नति में सहायक नहीं हो सकती। द्सरो श्रार, मौंग को श्रिधिकता श्रीर प्रदाय की कमी के कारगा, बाजार-मुल्य में उत्रादन-मूल्य के अतिरिक्त जो श्रिभितृद्धि है, वह वृद्धि छिफ उत्पादन-संचातको को ही प्राप्त होती है । हमारे सन्मुख को उदाहरण उपस्थित हैं उनकी सहायता से हम यह निसंदेह कह सकते हैं कि इस' अतिरिक्त धन का उपयोग श्रिधिकांश जगहों में उत्पादन की वृद्धि में नहीं किया जाता जिससे कि उपभोग की वल्तऋं। के मूल्य में कमी हो।

यह सब इसीलिए होता है कि वर्तमान श्रार्थिक संगठन मे उत्पादन सिर्फ लाम-सिद्धान्त को ही लेकर किया जाता है, जनहित की भावना को लेकर नहीं। श्रीर यदि श्रधिक लाभ प्रदाय में कमी कर प्राप्त किया जा सकता है. तब कोई भी व्यक्ति उत्पादन की मात्रा में वृद्धि न करना चाहेगा श्रौर जवतक हमारा ग्रार्थिक सगटन व्यक्तिगत संबल को लेकर विद्यमान है, तबतक इस दशा मे विशेष सुधार की श्राशा नहीं की जा सकती। यदाप श्रर्थशास्त्र के विशिष्ट नियमों के श्रनुसार यांद्र बाजार मृत्य उत्पादन-स्यय से श्रीधक है तो कुछ समय बाद ही उत्पादन मे अवश्य वृद्धि होगी श्रीर उस समय तक होती रहेगी जवतक कि बाजार-मूल्य ऋौर उत्पादन-य्यय एक दुसरे के बरावर न हो जाएँ ग्रौर मॉग तथा प्रदाय में साम्य विन्दु (Equilibrium Point) न स्यापित हो जावे। लेकिन ऋर्थशास्त्र का यह नियम वरतुनः सत्य नही होता। इसका कारण है कि श्राजकल वर्तमान मे प्रत्येक वन्तु के उत्पादन मे उनके उत्पादन-कर्तात्रो ने पूर्ण एकाधिकार ( Complete Monopoly ) स्थापित कर एकाधिकार मृत्य भी स्थापित करने का प्रयास किया है। शक्कर के ही व्यवसाय को लेली.जए। उसकी कीमत किसी एक फैक्ट्री के उत्पादन-मूल्य पर नहीं निर्भर रहती थी वरन् शुगर सिडीवेट द्वारा निर्धारत की जाती थी। श्रीर यदि कोई मिल इस निर्धारित मूल्य पर न विषय करे तो शुगर सिंडीनेट श्रवनी श्रन्य मेम्बर-मिलो की सहायता से इतना कम मूल्य वाजार में रख सकता था जोकि उस मिल के उत्पादन व्यय ने वहीं कम होता तथा प्रतिथो गता के कारण उस मिल को इतनी श्रथिक हानि होती क उसे सिडीकेट के निर्धारित मूल्य को ऋपनाना पडता। फल स्पष्ट है। यही कारगा है कि मुख्य-मुख्य उपभोग की वे वस्तुएँ जिनका उत्पादन यत्रोकी सहायता से बड़े पैमाने पर किया जाता है, उनमें के किसी भी एक उत्गदक के लिए स्वयं के उत्पादन-व्ययसे उसका विकय करना कठिन हो जाता है। यही हाल उस व्यवसाय में प्रवेश करनेवाले नये व्यक्ति का होता है। वह उसका एक श्रलचित श्रंग मात्र बन जाता है जिसमें उसके स्वयं के श्रास्तित्व का कोई विशेष मृल्य नहीं। इस दशा के प्रतिकार का सिर्फ एक ही उपाय है, श्रीर वह यह कि उत्पादन के साधनों के संचालन का भार सर्कार के हाथों मे रहे जो उत्पादन लाभ-धिदान्त को लेकर नहीं वरन् जन साधारण की श्रधिकाधिक इच्छा! तृष्ति की मावना की लेकर करेगी। युडकालीन वर्षों में श्रीर उसके वाद के वर्षों के श्रतुभव से यह सम्बद्ध है कि यदि सरकार उत्पादन व्यक्तिगत होने पर उचित मूल्य निर्धारण करने की चेण्टा करनी है तो उसका प्रयास सफलीभूत नहीं होता। इसी कारण हम इस बात को जोर देकर कह सकते हैं कि श्राज के युग की माँग है कि उत्पादन के उपकरणों पर श्रधिकार व्यक्तिगत न हो। उत्पादन का मूल ध्येष लाभ ही न हो। यह कहने की श्रावश्यकता नहीं कि इसी कारण श्रार्थिक व्यक्तिवाद श्राजकन श्रथंहीन-सा प्रतीत होता है।

एक कारण त्रीर है। किसी भी देश का त्रार्थिक जीवन-स्तर उत्पादन पर निर्भर रहता है, यह हम स्वीकार करते हैं, लेकिन फिर भी कई ऐसे स्थल हैं जहाँ वैयक्तिक पूँजी को लाभ न होने के कारण या बड़े लंबे समय के बाद लाभ की त्राशा के कारण, शायद कोई त्रावर्पण नहीं। लेकिन देश की परिस्थिति शायद ऐसी हो कि उनका उत्पादन देश की राजनैतिक सुरत्ता के ध्यान से त्रावर्थक हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत सरकार की उन कई योज नाह्रों को लीजिए जिनमें कि त्राज वह व्यस्त है। इसका एक मात्र कारण यह है कि सरकार को यह जात है कि यह स्थल ऐसे हैं कि जिनमें व्यक्तिगत पूँजी शायद कभी न लगे या वह त्राप्यांत मात्रा में मिले। इसी कारण उनके निर्माण की त्रावश्यक ता को समभ कर, सरकार को उनके संचालन का कार्य प्रारम्भ से ही स्वयं करना पढ़ा है।

उक्त कारणों से यह स्पष्ट हो जावेगा कि आजकल के आर्थिक जीवन के निर्माण में सरकार का काफी हाथ रहता है। वरन् यह कहना अधिक ठीक होगा कि किसी भी देश के जनवासियों के आर्थिक-स्तर का निर्णय वहाँ की सरकार ही कर सकती है। हिटलर की अजेय शक्ति का दंभ चूर करने का श्रेय रुष की आर्थिक योजना हो को है। युद्ध के परचात् भी इंगलेंड की आर्थिक योजना का ज्वलंत उदाहरण हमारे सन्मुख उपस्थित है। युद्ध से च्लिपूर्ण राष्ट्रों को उनके पुनर्निर्माण में जो सहायता मार्शल योजना द्वारा दी जा रही है, उसे भी हम मुला नहीं सकते। युद्धकालीन वर्षों में प्रत्यच्च रूप से मले ही भारत के आर्थिक जीवन को उस तरह की च्लिन हुई हो जो यूरोप के अन्य राष्ट्रों को

हुई है, पर विदेशी सरकार की उपस्थिति के कारण भारत के ब्रार्थिक विकास में जो हानि हुई है, उसे हम भूल नहीं सकते। युद्ध के वर्षों में भी, जब ब्रिटेन को युद्ध सामग्री के उरादानों की अत्यन्त आवश्यकता थी और जव्िक आस्ट्रेलिया सरीखे देशों को नये उद्योग खोलने का प्रोत्साहन दिया गया, भारत को कोई भी ग्रीबोगिक विकास में विशेष सहायता नहीं दी गई कि कही भारतीय उद्योग युद्ध के बाद ब्रिटेन के उद्योगों से प्रतियोगिता न करने लगें। ग्रेडी मिशन की योजनात्रों को इसीलिए प्रकाश में कभी न श्राने दिया गया बल्कि युद्ध समस्या के बहाने भारतीय उद्योगों को चिति ही पहुँचाई गई। जो भी उद्योग यहाँ विद्यमान थे उनकी मशीनों से लगातार कार्य लिया गया श्रीर उनके सुधार को कोई चेटा न की गई । फलस्वरूप हमारी उत्पादन-शक्ति न्त्रीर भी कम हो गई यहाँ तक कि खाद्य समस्या का भी ठीक हल न किया गया स्रोर बंगाल के स्रकाल में सहस्रों को स्रपने जीवन की विल श्रकारण ही, सरकार की शोचनीय उदासीनता के कारण देनी पड़ी। जन साधारण को सरकार की मुद्राक्षीति के कारण यथेप्ट कठिनाइयों का सामना करना पडा । युद्ध के पश्चात् स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जो कुछ भी हम करना चाहते ये वह विभाजन के पश्चात् की घटनाश्रो के कारण न कर सके। योरप के श्रन्य देशों की तरह हमारे सन्मुख यह समस्या नहीं है कि हम किस तरह युद्ध के कारण हुई च्रति की पूर्ति करे। हमें तो प्रार्थामक श्रध्याय से ही त्रपनी त्रार्थिक नीति का निर्माण वरना है। इमें इस विषय का हल करना है कि किस तरह से शीवातिशीव हम उत्पादन में वृद्धि कर राष्ट्रीय त्राय मे भी वृद्धि करें तथा प्रति व्यक्ति श्राय में वृद्धि कर जन साधारण का श्रार्थिक जीवनस्तर ऊपर उठायें। इन सबका उत्तरदायित्व ग्राज की सरकार पर है श्रीर यही कारण है कि श्रार्थिक योजना की श्रावश्यकता इतनी वढ़ गई है। युद्धकालीन वर्षों में 'वाग्वे प्लान' ( Bombay Plan ) तथा श्रौर भी कई ऐसी योजनास्त्रों के नाम प्रकाश में स्राये, पर उसके पश्चात् उनके विचारों के श्रनुसार कुछ प्रगट किया गया हो, यह हमें विदित नहीं।

यद्यपि हम यह मानते हैं कि हमें उत्पादन में बृद्धि करनी है अन्यथा हमारे आर्थिक जीवन का अंत हो जावेगा, फिर भी भारत के पूर्ण विकास के लिए श्रार्थिक योजना का निर्माण करना सरल नहीं है। उत्पादन पूँजी श्रीर श्रम पर निर्भर रहता है। जहाँ तक श्रमिक वर्ग में स्थायित का प्रथम उठता है. वहाँ उनमें व्याप्त श्रीदों गक श्रशांति के कारण हमें उनमें श्रांस्थरता ही हास्त्रिगोचर होती है। श्रमिक वर्ग ने यह सोचा कि श्रपनी सरकार की उपस्थिति के कारण शायद उन्हें वे सब सुविधाएं प्राप्त हो जावे, जो उनके जन्मसिद्ध श्रिष्ठकार हैं। यह उनकी भूल थी। लेकिन इसी कारण तो श्रमीनक उनमें स्थायित्व श्रा नहीं पाया है। वर्तमान उत्पादन के हास में श्रमिक वर्गका यथप्ट उत्तरदायित्व है। इसी तरह मारत सरकार ने श्रपनी भावी श्रार्थिक नीति का जबतक स्पष्टीकरण नहीं किया था, तवतक गूँजी का भी श्रसहयोग रहा श्रीर श्राज भो हम पूर्ण विश्वास के साथ यह नहीं कह सकते कि उसका पूर्णतः सहयोग प्राप्त है। इसके सिवाय जिन महत उद्योग को भारत सरकार स्वय प्रार्म करना चाहती है उसके लिए शायद उसे उपयुक्त देकनिकल व्यक्ति भारत में प्राप्त नहीं हो सकते इस्लिए हमें इस दशा में विदेशी सहायता पर निर्मर रहना पढ़ेगा।

श्रीयोगिक योजना के श्रंतर्गत हमें कई श्रीर बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें यह निर्शय करना पड़ेगा कि देश के किस विभाग में कौत-से उद्योगों को प्रारंभ किया जावे। हमें देश के सभी उद्योगों का विकास करना है श्रीर इस तरह से विकास करना है कि देश का कोई भाग श्रंखूता न रह जावे। इसके लिए यह श्रावश्यक है कि श्रार्थिक विकास की योजना प्रान्तों पर निर्भर न रह कर के द्रीय विषय है। श्रीर वहीं से उसका नियंत्रण किया जावे। हमें श्राह्मा है कि ठीक ठीक श्रार्थिक योजना के प्रयोग के बाद हम श्रानी कई उन कुरीतियों को दूर कर सकेंगे। जनसे श्राज हम प्रस्त हैं।

#### १५--- ऋौद्योगिक-निर्माण का रूप

गत महायुद्ध में युद्ध सम्बन्धी तथा ग्रन्य श्रावश्यकतात्रों की पूर्ति के लिए भारत के उद्यगों ने पूरी शक्ति से कार्य किया परन्तु फिर भी सरकार तथा विशेषज्ञों का मत था कि अन्य देशों की अपेन्ना इस देश में श्रौद्योगिक निर्माण की एक विशेष भ्रावश्यकता है। श्रौदोगिक निर्माण का एवमात्र उद्देश्य केवल युद्ध जन्य श्रावश्यकतान्त्रों की पूर्ति ही नहीं वरन् स्वतंत्र भारत के श्रार्थिक संगठन को भी एक श्रनिवार्य श्रावश्यकता है। हमारे देश में श्रीद्योगिक निर्माण के उद्देश्य तीन हैं (१) देश मे प्राप्त सुविधात्रों का श्रधिकाधिक विदोहन करके राष्ट्र-संपत्ति मे वृद्धि करना, ( २ ) युद्ध काल के लिए ग्रावश्यक वस्तुन्त्रो का निर्माण करके देश को भली भॉति सुरक्षित तथा सुदृढ बनाना, ऋौर (३) देश की ग्राधिक से ग्राधिक जनसंख्या के लिए उच तथा स्थायी धंधे का भी प्रवन्ध करना । इसके साथ-साथ युद्धकाल में हमारी वस्तुन्द्रों के विदेशी प्राहक मी श्रीधिक बन गये हैं जिनको स्थायी रखने के लिए श्रीद्योगिक निर्माण की शीव ग्रावश्यकता है। उद्योगों की उन्नति से ही हम बाह्य ग्राहको को स्थायी रख सकेंगे। परन्तु इसके लिए इतनी श्रिधिक चिन्ता की श्रावश्यकता नहीं। राष्ट्रीय योजना-समिति के निश्चयानुसार ''श्रौद्योगिक निर्माण का प्रधान उद्देश्य श्रमी देश को स्वावलम्बी वनाना ही होना चा।हये श्रीर विदेशों मे माल मेजना नहीं । परन्तु इसका यह स्रर्थ नहीं कि इम स्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उन्नतन कर । हमें सबसे पहिले तो स्थानीय श्रानिर्मित माल तथा निर्मित-वस्तुश्रो की श्राव-श्यकता को देशवासियों के लिए पूर्ण करना होगा। इसके पश्चात् फिर बची हुई वस्तुत्रों को ग्रन्य देशों में मेजने का मार्ग खोजा जा सकता है।"

त्रीद्योगिक-प्ररूप के सम्बन्ध में साधारणतः श्रनेक मत हैं। कुछ विशेपज्ञों का कहना है कि ''नवभारत में 'श्रधिक उत्पादन' की इतनी समस्या नहीं है जितनी देश की भारी जनसंख्या को 'धंधा प्राप्त करने की'।'' बड़े पैमाने के उद्योग धन्धे ही इस प्रश्न को नही सुलमा सकते। इन बड़े-बड़े कारखानों में तो वैज्ञानिक-यंत्र

जन-शक्ति की ग्रायश्यकता को दूर करके केवल थोड़े व्यक्तियों को ग्रपना राष्ट बनान हैं ग्रौर इस प्रकार वेकारी की समस्या ग्रौर भी भीपण हो जाती है। ऐसी ग्रवस्था मे ये विशेषज विकेन्द्रित कुटीर-धर्घा पर ग्राधिक जोर देते हैं। उनका कथन है कि केवल वे धन्धे जिनमे अधिक पूँजी तथा अधिक श्रम-शर्षि की ग्रावश्यकता है ग्रौर जिनमें स्वभावतः एकाधिकार होना श्रावश्यक है, जैसे कीयला की ग्याने, संयान वाहन (Railways) श्रादि ही वड़े पैमान प होने चाहिए। उनके विचार में बड़ पैमाने के कारखाना का कार्य प्राकृतिक वस्तुत्रों को जुर्टीर धंधों के लिए श्रनिमित मान बनाना मात्र ही है। परनु हमारे देश की परिस्थितियों में यह कथन सत्य छोर उसके छनुरूप नहीं है सकता। गत महायुङ के पश्चात् भारत ही नहीं सारे संसार का ब्रार्थिक नकशा वटल रहा है। सभी देश युद्ध के द्वारा शिथिल हुई स्रार्थिक ग्रवस्था है निर्माण मे व्यस्त हं। इसके साथ-साथ राजनैतिक परिस्थिति भी छिन्न-भिन्न है ग्रीर सभी राष्ट्र तृतीय महायुद्ध की तैयारी में सलग्न है। कोरिया में युद चल रहा है। रवेज में भी भागड़ा पैदा हो गया है तथा ईरान में तेल के मामले मे इगलैएड ग्रीर ईगान मे खीचा-तानी चल रही है। भारत के सामने भी कारमीर की विकट समस्या है। इसलिए ग्रावश्यकता है कि देश को समय वनाया जाय ताकि हमे दूसरा का मुँह न देखना पड़े। इस कार्य के लिए देश में बड़े-बड़े विशाल उद्योगों का निर्माण करना चाहिए जिससे उत्पादन कार्य शीव बढ़े ग्रौर देश की रक्षा के लिए सामग्री इकट्टी की जा सके। हॉ, धंधे की दृष्टि से तथा कृपको को कृपि-कार्य से बचे हुए समय का उपयोग करके त्रावश्यकता की वस्तुऍ बनाने के लिए हम ग्राम्य या कुटीर-धंधों का निर्माण भी ब्रावश्यक समभते हैं। परन्तु देश के ब्राधिकाधिक प्राकृतिक साधनी, जनसंख्या, देश की श्रावश्यकतात्रों तथा संसार की राजनैतिक परिस्थितियों को सामने रखकर इमे बड़े पैमाने के कारखानो को ब्रावश्य स्थापित करना" होगा। इसके श्रतिरिक्त श्रभी तो देश मे श्रार्थिक संकट ने ही पैर जमा रक्ले हैं। इस समय तो देश में किसी जाद की भी सहायता से ग्रत्यधिक उत्पादन

भारतीय श्रार्थिकता में कुटीर-धन्धे : मित्रा एवं लद्मगा पृष्ठ २१

बढ़ाने की ग्रावश्यकता है। हम सरकार की इस नीति की प्रशंसा करते हैं कि उसने पुराने विशाल कारखानों की उन्नति के लिए तथा नए-नए विशाल कारखाने स्थापित करने के लिए सुदृढ नीति से काम लिया है ग्रीर इस प्रकार की ग्रानेको सुविधाएँ स्वीकार की हैं। सरकार ने स्वय ग्रीग्रोगिक कारखाने स्थापित किए हैं।

जहाँ तक श्रौद्योगिक निर्माण की सीमा का प्रश्न है इसमें सन्देह नहीं कि विशाल कारखानों का विस्तृत रूप ही वतमान श्रावश्यकताश्रों को हिनकर होगा। परन्तु केवल विचार-मात्र से ही सीमा का निर्धारण सम्भव नहीं। देश में प्राप्त कब्चे माल, श्रम-शक्ति, पूँजी तथा पक्के माल की खपाने के लिए मिएडयों के विस्तार श्रादि वातों पर उद्योगों की निर्माण-हीमा श्रवलम्बित होती। सम्भव है प्रथम तीन वस्तुएँ विशाल कारखानों की श्रावश्यकतानुसार श्रावश्यक रूप में श्रीर श्रावश्यक मात्रा में श्रभी प्राप्त न हो सकें। ऐसी श्रवस्था में भी हमें श्रीद्योगिक निर्माण तो करना ही है। कुशल श्रम-शिक्त पूँजी श्रीर श्रावश्यक कचा माल हम विदेशों से भी ला सकते हैं।

पिछली शताब्दी से स्रव तक लगभग सभी देश उद्योगों के केन्द्रीकरण के पद्म में रहे हैं। इसका कारण यही था कि जिस स्थान पर उद्योगों में खपाने के लिए कचा माल तथा कारखानों को चलाने के लिए शिक्त, जैस कोयला, विद्युत स्रादि मिलते गए उन्हीं चेत्रों में उद्योगों का निर्माण होता गया स्त्रीर देश के स्त्रन्य भाग इससे श्रळूते रहे। उदाहरण के लिए लोहे के कारखानों का केन्द्रीकरण कोयले तथा लोहे के खानों के श्रास-पास बंगाल, विहार में; जूट उद्योग कलकते के श्रास-पास, स्ती कपड़े की निर्माणियाँ श्रहमदाबाद तथा सम्बई में केन्द्रित हो गईं, परन्तु गत महायुद्ध में उपस्थित हुई परिस्थितियों ने यह सिद्ध कर दिया कि केन्द्रीकरण की नीति सर्वथा उपयुक्त नहीं, विशेष कर भारत जैसे विशाल देश में जहाँ जनसंख्या एक लम्बे-चौड़े चेत्र में फैली हुई है। देशवासियों को रेजगार देने के लिए उद्योगों का विकेन्द्रीकरण एक स्त्रनिवार्य श्रावश्यकता हो गई है शौर श्रव हमें देश का श्रीद्रोगिक-निर्माण इस भौति करना है कि भारत के सभी चेत्रों में छोटे-बड़े उद्योग-धंचे स्थापित हों श्रीर इस प्रकार सम्पूर्ण देश की वेकारी की समस्या मी सुलक्त जाय!

सामाजिक, ग्रार्थिक तथा राजनैतिक सभी दृष्टिकीणों से श्राज विकेन्द्रीकरण की स्रावश्यकता है। उन द्वेत्रों में जहाँ उद्योगों का केन्द्रीकरण हुस्रा है, देश की त्राधिकाश जनसंख्या रोजगार की नीयत से एकत्रित हो गई है श्रीर किसी. किसी स्थान पर तो इतनी द्राधिकता हो गई है कि इन स्थानो पर स्वारथ्य तथा **ब्रा**ध्यात्मिक ग्रौर नैतिक वृद्धि में ग्रिधिक वाधा हुई श्रीर रोगादि के मयक्र दुष्परिगाम हुए हैं। इस हानि-भय को दूर करने के लिए विकेन्द्रीकरगा ही एक समा उपाय हो सकता है। जापान की श्रौद्योगिक उन्नति का रहस्य विकेन्द्री-करण है। त्रार्थिक दृष्टिकोण से भी उद्योगों का केन्द्रीकरण उपयुक्त नहीं। इस प्रकार देश के बुछ स्थान तो उन्निशील हो जाते हैं तथा ग्रन्य ग्रिधिकाश भाग, जहाँ उद्योग नहीं होते, त्राथिक दृष्टि से पिछड जाते हैं जिसके पारिणाम स्वरूप श्रार्थिक विषमता तथा देशवासियों के जीवनस्तर में भारी श्रन्तर ही जाता है। कुछ स्थान तो उद्योगशील हो जाते हैं श्रीर देश का श्रिधक माग कृषि या ग्रन्य ग्रपर्याप्त सायनो पर ही ग्रवलम्बित रह जाता है। युछ माग घनी-मानी तथा रोप साधारण वहलाने लगता है जिसका दुष्परिणाम पूँ जीवाद-हमारे सामने है। ब्राज की राजनैतिक परिस्थिति विवेन्द्रीकरण के पर्च में ही है। वर्तमान युग संघर्ष तथा युद्ध का युग है। श्राधुनिक युद्ध मे श्रकाश है उइकर विध्वसकारी बम्ब गिराना एक साधारण बात हो गई है। ऐसी अवस्या में यदि देश की सभी उद्योग शक्ति एक ही स्थान पर केन्द्रित हुई तो विसी भी समय युद्र कान मे थोड़े ही वम्ब गिराकर शत्रु, देश की सम्पूर्ण शक्ति को नष्ट कर सबेगा श्रीर फिर देश को अपना शांक खोकर शत्रु के आसरे ही रहना पड़ेगा। इसका एक मात्र उपाय विकेन्द्रीकरण है। यह बात संसार को गत-महायुद्ध के श्रनुभव से प्रत्यच है। इसके श्रविरिक्त शान्ति काल में भी केन्द्री-करण राजनैतिक हित में नहीं। श्राश्चर्य होगा कि देश के उन प्रांतों में, जहीं उद्योगों की श्रिधिक भरमार है तथा उन शन्तों मे जहाँ या तो कोई कारलाने नहीं हैं या जहां हैं भी तो उतने नहीं हैं. पारस्परिक वैमनस्य के चिह्न दृष्टिगोचर हुए हैं जो केन्द्रीकरण की योजना से और अधिक बढ़ सकते हैं। इसालए देश की श्रार्थिक विषमता को सन्तुलित करने के लिए उद्योगो का वि<u>केन्द्रीक</u>रण ही एक रामबाग् श्रीषधि है।

नव भारत के श्रीद्योगिक निर्माण में सबसे श्राधक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है के बड़े-बड़े वर्तमान टरोगों का तथा नए बनने वाले विशाल उद्योगों का ग्रिधिपति कौन हो-सरकार या जनता १ ग्रव तक भारत की सरकार विदेशी-सरकार थी श्रीर विशाल उद्योग जनता की पूँजी से खड़े थे। दोनो ई। मे श्रज्ञात हप से संघर्ष था। परन्तु ग्रव भारत का शासन भारतवासियां के ही हाथ में है। इस प्रश्न का मूल्य ख्रव ख्रौर भी छाधिक वढ़ जाता है। इस विपय में कई मत हैं। दुछ लोगो का कथन है कि देश के उद्योग-धंधो का स्वामित्व, श्रधिकार तथा नियत्रण सरकार के ही हाथ मे होना चाहिए क्योंकि इस प्रकार भारी-भारी लाम जो कुछ इने-गिने पूँजीपितयों को जेवो मे चले जाते हैं सरकार की जनता का सेवा के लिए प्राप्त हो सकेंगे श्रीर सरकार को इन उद्योगां को चलाने के लिए पूँजी भी श्रधिक मात्रा में थोड़ी व्याज-दर पर मिल सकेगी। इसके श्रितिरिक्त यह भी कहा गया है कि उद्योगों के सरकार के हाथ में होने से श्रमजीवी ग्रिधिक से श्रिधिक कार्य करेगे क्योंकि वे समभ लेंगे कि श्रव पूँ जीपति इसके स्वामी नही वरन् सरकार के रूप मे सग्पूर्ण जनता ही इसकी मालिक है श्रीर इस प्रकार उत्पादन कार्य में श्रिधिक वृद्धि होगी। दूसरी विचारधारा है कि सयुक्त श्रमेरिका की भॉति जनता ही उद्योगों की श्राधिपति रहे श्रीर सरकार का उन पर थोड़ा बहुत नियन्त्रण रखा जा सकता है। हमारे विचार मे देश की श्रार्थिक विषमता को मिटाने के लिए देनो ही विचार-धाराएँ समयानुकूल नहीं नहेंगी। कॉ ग्रेस ने १६३१ में ही घोषित किया था कि सरकार के श्राधकार में न्त्राघार्य-उद्योग ( Key-Industries ) ( यंत्र बनाने के कारखाने; रसायन-पदार्थ-निर्माणियाँ; जहाज, मोटर, इजिन, ग्रादि बनाने के कारखाने; शक्ति उत्पन्न करने के कारखाने, खनिज तैल, लकडी, कोयला ग्रादि ) रेल मार्ग, जलमार्ग, समुद्रमार्ग तथा श्रावागमन के साधन होने चाहिएँ श्रीर उनका नियन्त्रण भी सरकार के हाथ में ही हो। श्राखिल-राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों ( Basic Industries ) का राष्ट्रीयकरण किया जा सकता है क्योंकि इनका जनता के नियंत्रण में रहना राष्ट्र के हितं में नहीं। हमारे विचार मे ऐसे उद्योगों को, जिनमें लाभ की अपेदा कर (Tax) का अधिक महत्व हो, सरकार

की ग्रापने ग्राधिकार में ले लेना चाहिए क्यों कि इससे, नियन्त्रण होने के ग्रातिरिन, सरकार की आय मे कमी नहीं हो सकती । ऐसा सुभाव-राष्ट्रीय-योजना समिति ने भी देश के सामने उपस्थित किया था। ( राष्ट्रीय योजना-समिति-रिपोर्ट पु सं. ३८)। परन्तु सभी प्रकार के उद्योगों का राष्ट्रीकरण श्राज उपयुक्त नहीं। डा० जान मथाई ने रेल किराया में बृद्धि करने के पत्त में भाषण देते हुए एक वार यह चेतावनी दो थी कि देशको भिन्न-भिन्न प्रकार की श्रनेको कठिनाइयो को सुलभाये विना राष्ट्रीयकरण् के विस्तृत पुरोगम पर श्रभी कोई कदम नहीं उठाना चाहिए । भारत सरकार ग्राभी सफल उद्योगपति नहीं वन सकती । डा॰ मथाई ने श्रपनी श्रगली घोषणात्रों में इस बात पर जोर दिया था कि भारत के श्रौद्यों-गिक निर्माण में अभी जनता का ही व्यक्तिगत हाथ होना देश के हित में हैं। नकता है परन्तु इन सभी पर थोड़ी बहुत देख-रेख सरकार की अवश्य होनी चाहिए । जन-लाभ के उद्योग जैसे विद्युत-वितरण, जल-वितरण, ग्रावागमन श्रादि सरकार के श्रावकार में होने चाहिए, चाहे वह केन्द्रीय सरकार हो, चाहे प्रान्तीय सरकार हो श्रथवा स्थानीय। श्राधार्य उद्योग ( Key Industries ) , तथा रज्ञा-उद्योगों का सर्वथा राष्ट्रीयकरण होना ही श्रनिवार्य है। इसके श्रांतिरिक् श्रन्य उद्योगों को थोड़ी-थोडी सहायता देकर जनता को उनका व्यक्तिगत-स्वामी बनाया ना सकता है। इनमें भी जिन उद्योगी को सरकार कुछ वित्त सहायता दे उन पर वह श्रपना कुछ नियंत्रण रक्खे जिससे जात होता रहे कि सरकार की नीति का सर्वथा पालन किया जा रहा है या नहीं ! इस प्रकार-'सरकार' तथा 'जनता' दोनो के द्वारा नियंत्रित श्रीर संचालित उद्योग-धंधों की सम्मिलित योजना भारत की न्यावहारिक ऋौद्योगिक योजना होनी चाहिए। सरकार या जनता दोनां में से कोई भी श्रवेली ही इस योजना को सफल बनाने के योग्य नहीं। सम्मिलित समाज ग्रर्थात् सरकार ग्रीर जनता ही एक ऐसा श्राधार है जिसके द्वारा सभी भारतवासी देश को कंगाली, भूख, ग्रजान, रोग तथा ग्रवनींट के दुर्दान्त चंगुल से उभारने के पुरयकार्य में सहायक हो सकते हैं। डाक्टर लोकनाथन, ने इसे 'मैनेजेरियल इक्नॉमी' के नाम से पुकारा है।

जैसा कि वहिले उल्लेख कियां गया है, भारत के श्रीशोगिक निर्माण के लिए कच्चे माल का देश में कोई श्रभाव नहीं। भारत ने तो विदेशों कारखानी ो श्रनेक वर्षों तक कचा माल दिया है। फिर श्रपने उद्योगों को क्या कमी होनी nिहए । देश के अनेक प्रकार के कचे माल का विदोहन करके या तो उद्योगो ज्ञभाव मे प्रयोग नहीं किया गया श्रीर या उनका विदोहन ही नहीं किया या । फिर भी विदेशों से कचा माल श्रायात करने पर श्रनेक बार जोर दिया naा है। स्मरण रहे कि यदि हमने अपने ही देश के सभी कचे माल का भर-क विदोहन किया तो हमें कचे माल की कोई कमी नहीं। भारत के श्रीद्योगिक र्नमांग की योजना के श्रन्तर्गत हमें केवल कारखानों को ही बनाकर खड़ा नहीं तर देना है वरन उनके लिए कचे माल का उत्पादन या निर्माण करने की ोजना बनानी है। वैज्ञानिक-योजना-निर्माण मे तो देश मे प्राप्त सभी माल ा विदोहन करके देश में ही स्थित उद्योगों के उपयोग के लिए उपयुक्त बनाना गा। कृषि के पुनर्निर्माण एवं वन तथा खनिज-पदार्थों का विदोहन करने से श की सभी ब्यावश्यकतात्रों के लिए देश में ही ब्यधिक मात्रा में कचा माल प्राप्त तके उद्योगों को निकट भविष्य में उन्नत बनाया जा सकता है। हाँ, कुछ ऐसी स्तुऍ ग्रवश्य हैं जो हमें विदेशों से ही मॅगानी होगी। ये वास्तव में कचा माल ही वरन् यंत्रादि तथा अन्य पूँ जीगत माल और कुशल अम है जो हमारे शाल कारखानों के लिए ग्रनिवार्य है। इन यंत्रादि ग्रनिवार्य वस्तुत्रों को हमें ाहर से ही श्रायात करना होगा । इस कार्य मे दो समस्याएँ उपस्थित हो कती हैं। एक यह कि इन वस्तुत्रों के लिए धन कहाँ से प्राप्त हो श्रीर दूसरी ह कि कौनसा देश हमारी इन श्रावश्यकतात्रों की पूर्ति करे। श्रस्तु, पहिली मस्या को सुलभाने के लिए निकट भविष्य तक इमें चिन्तित होने की ग्रावश-कता नहीं । भारत ने विश्व वैक से ऋण लिए हैं श्रीर ह्यागे भी ऋण लेकर गम निकाला जा सकता है। इसके अतिरिक्त हमारे निर्यात के बदले में ऐसी स्तुश्रों का श्रायात किया जा सकता है। दूसरे प्रश्न के लिए हमें विशेषतः ।मरीका पर ही निर्भर रहना है । श्रमरीका ने हाल ही में कई सुविधाएँ देकर मारी सहायता की है--श्रन दिया है, कुशल श्रमिक मेजे हैं, यंत्रादि मेजे हैं तथा ान्य नुविधाएँ भी दी हैं। श्राशा है इसी प्रकार सहायता मिलती रहेगी। भारत रकार ने जर्मनी, जापान तथा इंगलैंड से भी कुराल कारीगर बुलाकर कारखाने लाये हैं। इसलिए इस विषय में श्रधिक चिन्ता नहीं करनी चाहिए।

श्रीचोगिक निर्माण में तीसरी समस्या श्रम-वर्ग की है। श्रीचंगिक टलिंत के लिए कुशल (Skilled) श्रम की जितनी श्रावश्यकता है उतनी श्रकुशल (Unskilled) श्रमको की नहीं। इस समस्या को हल करने के लिए ! श्रमिको की उन्तित शिला का प्रवन्ध होना चाहिये श्रीर यह भी देखना चाहिए कि इस प्रकार शिव्लित श्रमिको को उचित भृति पर कार्य भी मिल जाता है या नहीं। परन्तु निकट भविष्य में कुशल श्रम कैसे प्राप्त हो ! इस प्रारंभिक श्रवस्था में कुशल श्रमिक बाह्य देशों से लाकर उद्योग-निर्माण में लगाए जा सकते हैं। श्रमिकों को इतनी श्रिधिक भृति देनी होगी कि वे श्रपनी कार्य कुशलतों को जीवित रखकर उसमें इद्वि कर सके। जैसा कि पहिले सुक्ताया गया है कुछ उद्योग जनता के श्रधिकार तथा नियत्रण में भी रहने श्रमिचार्य हैं। ऐसा श्रवस्था में उत्यादन की वृद्धि के लिए उद्योगपितयों तथा श्रम-वर्ग के संवर्षों को रोकना होगा। उद्योगपितयों को श्रम-भृति उचित मात्रा में देनी होगी। सरकार के इस पर पर्याप्त नियत्रण रखना होगा।

कहा गया है कि भारत में पूँजी संकुचित है। देश में पूँजी का श्रमाव तो है ही परन्तु जो कुछ पूँजी विद्यमान है वह भी देश के उद्योगों के लिए नहीं प्राप्त होती। इस पूँजी के प्राप्त न होने का कारण पूँजी प्राप्त करने की सुज्यवस्था का हभाव तथा ऐसी पूँजी के स्वामियों भी मनें वृति ही है। दूसरी वात यह तो है ही कि पूँजी प्राप्त करके उद्योगों में लगाने के साधन भी देश में उपलब्ध नहीं। इसकें लिए सरकार को मुद्रा-मिएडयों का विकास करना होगा, अधिकोपण प्रणाली को भी विस्तृत करना होगा तथा पूँजी वाले व्यक्तियों के हृदय में उद्योगों के प्रति विश्वास जमाकर पूँजी प्राप्त करनी होगी। यह बात ती हमार देश की पूँजी की हुई। निर्माण की प्रार्थिभक श्रवरथा में विदेशी पूँजी लोने में कोई दोप नहीं। कुछ लोग विदेशी पूँजी भारत में लगाने के विचार से सहमत नहीं। परन्तु लगभग सभी राजनीति का, सभी अर्थ-शास्त्री विदेशी पूँजी को दुछ नियंत्रण के साथ भारत के उद्योगों में लगाने के पद्म में हैं। समाजवादी नेता श्री जयप्रकाश नारायण ने भी श्रीद्योगिक-उत्पादन की वृद्धि के विषय में भापण देते हुए कहा था कि नए-नए उद्योग स्थापित करने तथा पूर्वस्थित विशाल उद्योगा के विस्तार के लिए श्रावश्यक विदेशी पूँजी ले लेनी चाहिए।

विदेशी पूँजी का नियंत्रण मिन्न-भिन्न प्रकार से हो सकता है। उसको राष्ट्र महत्व के उद्योगों में तथा रक्षा-सम्बन्धी उद्योगों में नहीं लगाना चाहिए जिस्से उन पर विसी भी प्रकार से विदेशियों का ग्राधिपन्य हो जाय। ऐसे उद्योगों में जिनवी। नर्माण-क्ला मारतवा स्थों को जात न हो शौर न निकट मिंवस्य में जात होने की सम्भावना हो विदेशी पूँजी, सार्म-दारे के स्थय स्वामित्व श्रिधकार को देवर भी लगाई जा सकता है। यह विदेशी पूँजी विदेशों से सरकार या जनता हारा ऋण लेकर ही लगानी चाहिए जिससे विदेशी पूँजीपित्यों का श्री-धर्य न रह स्वे। विदेशी पूँजी को बिना सरकार की श्राज्ञा के देश के विसी उद्योग धंकों में नहीं लगाना चाहिए।

नय भारत का श्रीयोगिक निर्माण केवल विशाल उद्यांगों के स्थापित करने से ही सर्वाङ्ग पूर्ण नहीं कहा जा स्कता । जब तक विशाल उद्योगों के साथ-साथ प्राग्य या युटीर-धंधों का निर्माण न क्या जाय तब तक वेकारी की समस्या शत प्रतिशत हल नहीं हो ककती । प्रामों में छोटे छोटे युटीर-धंधे जैसे, कपड़ा हुनना, खून कातना, लकड़ी श्रीर चमड़े का काम, वर्तन बनाना, कागज़ तथा बीढी बनाना, तेल धानी, टोकरी बनाना श्रादि श्रादि यदि स्थापत हो जाएँ तो छुपयों को उनके कुष्पकार्य से बचे हुए समय में कुटीर-धंधों द्वारा श्रपनी श्रावश्यकताकों की पृति करने का श्रवसर मिलेगा । नव भारत में इस योजना को सफल बनाने के लिए कुछ श्रमुविधाएँ होगी । इन धंधों क लिए श्रानिर्मेत द्रव्य, राजस्य, वस्तुविकय की सुविधाएँ देना तथा इनकी विशाल उद्यागों की प्रतियोगता से भी सरकार को रक्ता करनी होगी।

भारत का उत्थान विना श्रौदोगीकरण श्रौर वह भी शीव्र किए विना नहीं हो सकता। हमे श्राशा है कि नवभारत की राष्ट्रीय-सरकार इस योजना पर विचार कर देश के श्रौदोर्गिक निर्माण मे श्रिषक विलम्ब न करगी।

# १६ - उद्योगों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न

ग्राधिनिक काल में सभी देशों में ग्रीदोगिक उन्नति हो रही है। जन-साधारण के जीवन-स्तर में परिवर्तन हो रहे हैं। प्रति-व्यक्ति वार्पिक-ग्राय पर्याप्त मात्रा मे बढाने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। मजदूरी तथा सामान्य जनता की दैनिक भ्रावश्यकताम्रों को पर्याप्त पूर्ति की भ्रोर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। पारचात्य देशों में हर एक व्यक्ति के लिए भूख, बीमारी, वेकारी इत्यादि कठिनाइयों से बचाने के पूरे प्रयत्न किए जा रहे हैं। यह सन इन्डि उत्पादन वृद्धि के द्वारा ही सम्भव हो सकता है श्रीर उत्पादन-वृद्धि के लिए उत्पादन के साधनों का ठीक प्रकार से संगठन होना आवश्यकीय है, तथा पारवात्य देशों मे ऐसा हो भी रहा है। उत्पादन-कार्य में दो प्रकार से प्रगति हो सकती है। एक तो यह कि प्रत्येक व्यक्ति की श्रपना उत्पादन कार्य, जैसे वह चाहे, वैसे ही चलाने की पूर्ण स्वतन्त्रता दे टी जाये । सरकार की छोर से उस कार्य मे कोई हस्तच्चेप न हो। इसको व्यक्तिबाद या स्वेच्छाबाद कहते हैं। दसरा मार्ग यह है कि उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार के हाथों में ही तथा वही उत्पादन-क्रियात्र्यां का नियंत्रण करे। श्राधुनिक श्रौद्योगिक क्रान्ति के ज्ञारम्भ मे श्चर्थशास्त्री पहिले मार्ग के पत्त में थे। उसी नीति का बहुत समय तक प्रयोग किया गया। इसका परिखाम यह निकला कि संसार में पूँ जीवाद बन गया तथा मजदूर तथा पूँजीपतियों में संघर्ष होने लगे। इङ्गलैगड तथा श्रन्य पश्चिमो देशो के श्रार्थिक इतिहास के श्रध्यथन से ज्ञात होता है कि व्यक्तिवाद की नीति से समाज को चाति श्रवश्य पहुँची। फलतः ऐसे कानृन वने जिनसे उत्पादन तथा वितरण सम्बन्धी कार्यों मे सरकार की पर्यात ग्रधिकार मिलने लगे ।

प्रश्न यह है कि देश की छार्थिक व्यवस्था के साथ सरकार का क्या सम्बन्ध हो ? इस सम्बन्ध में राष्ट्रीयकरण के कई रूप होते हैं जिनमें से मुख्य तीन हैं। एक तो यह कि सरकार हो उद्योग-धंधों का प्रवन्ध तथा संवालन करें श्रीर उसमे लगाने के लिए श्रावश्यक पूँजी भी जुटावे। इस प्रकार सरकार उद्योगों का स्वामित्व श्रौर नियत्रण त्रपने पास रक्खे. दूसरा यह कि उद्योगों का सचालन तथा प्रवन्ध व्यक्तियों के हाथ में हो ग्रीर वे ही लाभ-हानि के त्राधिकारी हो परन्तु उनका नियंत्रण सरकार के हाथ मे हो, तीसरा यह कि सरकार उद्योग-धंघो का सचालन करे परन्तु पूँ जी जुटाने तथा प्रबन्घ का काम व्यक्तियों के ही हाथ में हो। पूँ जीवादी देशों में भी ग्राज उद्योग-धंधों की पूर्ण स्वतन्त्रता पूँ जीपतियों के हाथ मे नहीं रही है। वहाँ भी लाभ का नियंत्रण, मूल्य-निर्धारख तथा कर-नीति के द्वारा सरकार उत्पादन की इकाइयो पर उचित नियंत्रण रखती हैं। एका।धकार-दोत्र में तो सरकार मूल्य निर्धारित करने का काम स्वय ही करती हैं। रूस मे सभी श्रार्थिक कियाएँ सरकार के श्रिधिकार में हैं श्रीर इड़लैंग्ड जैने पूँ जीवादी देशों में भी राष्ट्रीयकरण की मॉग बढ़ती जा रही है। हमारे देश में भी उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की लहर चली हुई है। राष्ट्रीय सरकार ने रिज़र्व वेंक चार्फ इण्डिया जैसी संस्था को तो अपने स्वामित्व में ले ही लिया है। रेले केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व मे आ गई हैं तथा कुछ राज्य सरकारों ने मोटर सविस का राष्ट्रीयकरण कर लिया है। ऐसी परिस्थिति म हमारे सामने प्रश्न यह है कि हमारे उद्योग धंधों की उन्नति का रूप क्या होना चाहिए, राष्ट्रीयकरण या व्यक्तिवाद । इस विषय मे निश्चित करने से पहिले हमे श्रपने श्रार्थिक ग्रादर्श ग्रौर उद्देश्य निश्चित कर लेने चाहिए ग्रौर उसके पश्चात् उन्हे कियात्मक रूप देने के लिए उचित साधनों का प्रयोग करना चाहिए । हमारा त्रार्थिक ध्येय स्पष्ट है । हमे देशवासियो का जीवन-स्तर उँचा करना है जिसमे उन्हे खाने-पीने की पर्याप्त सामग्री प्राप्त हो, पहिनने के लिए कपड़ा मिले, रहने के लिए साफ खुला हुन्ना मकान मिले श्रीर स्वास्थ्य तथा शिचा की उचित सुविधाएँ प्राप्त हो । हमारे श्रादशों में वर्ग संधर्प को कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इन श्रादशों की पूर्ति दो बातों पर निर्भर है-(१) उत्पादन में बढ़ोत्तरी हो, (२) वितरण-प्रणाली मे उचित परिवर्तन हो । हमारे देश में उत्पादन की भी कभी है तथा वितरण की प्रणाली भी सुन्यवस्थित नहीं है। हमारी त्राथिंक नीति ऐसी हो जिससे उत्पादन बढ़े, प्रति-व्यक्ति वार्पिक त्राय में बढ़ोत्तरी हो, कृषि उन्नत हो. बड़े-छोटे सब प्रकार के उद्योग बनाए जाएँ

तथा विनरण प्रणाली सुट्यवस्थित हो। यह तो निश्चित ही है कि उत्पादन में बढ़ोन्तरी कृष, घरेलू घंघों तथा बड़े पैमाने के विशाल उद्योगों द्वारा ही हो सकती है। इन सभी साधनों को उन्नत करना आवश्यक है। परन्तु देखना यह है कि घंघों का राष्ट्रीयकरण हो अथवा इनकी व्यवस्था का भार तथा उत्तरदायित्व व्यक्तियों तथा कम्पनियों पर ही होड़ दिया जाय। उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विषय में हमारे देश में दो विचारधाराण हो चली हैं। युछ लोगों का कहना है कि देश में उद्योगों का शीव ही राष्ट्रीयकरण होना चाहिए जिस्से पृंजीवाद का अन्त हो और वर्ग-स्वर्ण की समस्या समात हो जाय। दसरा मत है कि हमारी सरकार अभी उद्योगों का प्रवन्ध एवं सचालन करने के योग्य नहीं हुई है इसलिए इनका प्रवन्ध व्यक्ति के अधिकार में ही रहना चाहिए। व्यक्तिवादी विचारधारा के पन्न वालों ने बुछ ऐसे तर्क दिए हैं जो राष्ट्रीयकरण वा विरोध वरते हैं। उनका कहना है कि—

- (१) प्रत्येक उद्योग-धर्ष में किसी न किसी प्रकार का थोड़ा-बहुत हानि-भय रहता है। सरकार को उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके इस हा.न-भय को ऋपने सिर मोल लेना न ठीक है श्रीर न वाह्यनीय ही।
- (२) उद्योग-धर्षों को चलाने के लिए कुछ व्यक्तिगत योग्यता और साहस की त्रावश्यकता होनी है। सम्कारी कर्मचारियों में यह योग्यता और साहस नहीं होता और न उनमें इनका कुछ अनुभव ही होता है। अतः सरकार उद्योगों का टीक-टीक संचालन नहीं कर सकती।
- (३) सरकार उद्योग चलाने के लिए श्रावश्यक मात्रा मे पूँजी इक्डी नहीं कर सकती।
- (४) सरकार को उद्योगों में काम करने के लिए कुशल मिस्त्रियों तथा इंजीनियरों की जो आवश्यकता होगी उसे वह उतनी सरलता से पूग नहीं कर सकती जितनी सरलता से व्यक्तिगत उद्योगपित कर लेते हैं। ऐसी अवस्था में यह भय होना है कि राष्ट्रीयकरण से उद्योगों की उत्तादन-शक्ति बढ़ने की जगह उल्टी गिरने लगेगी जिससे समाज और देश को और भी अधिक हानि होने की सम्भावना है।

परन्तु इन कारगो से ही राष्ट्रीयकरण के प्रश्न की टाला नहीं जा सकता। प्रो॰ के॰ टी॰ शाह ने उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के पद्म में निम्न तर्क दिए हैं -

- (१) उद्योगों का स्वामित्व श्रीर प्रबन्ध सरकार के अधिकार में श्राने से उद्योगों में संगठन श्राएगा तथा बचत भी होगी।
- (२) राष्ट्रीयकृत उद्योगों में जो लाभ होगा वह जनता के हित में व्यय किया जा सकेगा । इससे सरकार के हाथ मजबूत होगे श्रीर फिर उसे जनता पर भारी-भारी टैक्स लगावर श्रपनी श्राय बढ़ाने की श्रावश्यकता नहीं रहेगी।
- (३) राष्ट्रीयकृत उद्योगों का ध्येय जनता की सेवा करना होगा न कि जनता का शोपण वरके भारी-भारी लाभ कमाना। इससे देश के आर्थिक क्लेवर में हडना आएगी तथा जन साधारण की उन्नति होगी। तब पूँजीवाद और वर्ग-मंधर्ष के दोप नहीं रहेगे।
- (४) राष्ट्रीयहृत उद्योगों में श्रमिकों को श्रपनी-श्रपनी रुचि के श्रमुसार पूरा पूरा रोजगार मिल सकेगा। श्रमिकों को शिक्ता तथा उनके कल्याण का समुचित प्रवन्ध होगा श्रीर श्रम-शोषण वी समस्याएँ न रहेगी।
- (५) उद्योगों का राष्ट्रत्यकरण होने से देश भर में स्थान-स्थान पर उद्योग स्थापित होंगे। सरकार को व्यक्तियों की भाँगि विशेष प्रदेश में हित न रहेगा। इससे उद्योगों का विकेन्द्रीकरण स्वतः ही हो जायगा तथा देश के हर एक भाग में लोगों को रोजगार की मुविधाएँ हो जाएँगी।

इसी प्रकार उद्योगों के राष्ट्रायकरण के पत्त श्रीर विपत्त में युक्तियों दी जानी है परन्तु उचित बात तो यह है कि ये सभी बाते परिस्थित के श्रनुसार बदलती रहती हैं। श्रार्थिक मामलों में देश, काल श्रीर परिस्थित के श्रनुसार परिवर्तन हुश्रा करते हैं श्रीर होने भी चाहिएँ। प्रारम्भ में रूस ने सामूहिक कृषि प्रणाली न रखकर व्यक्तिगत कृष-प्रणाली ही रक्षी थी परन्तु समयानुद्दल उनमें उचित परिवर्तन होते होते श्रीजकल वह सामूहिक कृषि-प्रणाली हो गई है। हमारी वर्तमान स्थिति मे राष्ट्रीयकरण का दोत्र सीमित ही है। कुछ उद्योग- घन्चे तो ऐसे हैं जिनका राष्ट्रीयकरण होना बहुत श्रावश्यक है। रेल, सड़क

Minute of Dissent by Prof. K. T. Shah in the Report of the Advisory Planning Board, 1947.

नथा त्रात्य मुख्य यातायात के साधना का तो राष्ट्रीयकरण होना ही चाहिए। वहत से ग्राधार-भृत घन्चे ऐसे हैं जिनका ठीक ठीक प्रवन्ध ग्रौर संवालन सर-कार अञ्छी तरह से कर सकती है। भारी रसायनिक पदार्थ तथा मशीन वनाने के कारखानों. कल-पर्जे बनाने के कारखानो का भी राष्ट्रीयकरण करना त्राव-श्यक है क्योंकि इनके लिए पर्यात मात्रा में पूँजी का प्रवन्ध करना तथा देश हित के लिए उनका सचालन करने का प्रवन्ध सरकार ग्राच्छी तरह कर सक्वी है। ऐसे उद्योगों को, जिनमे उपभोग्य वस्तुएँ वनती हैं, व्यक्तिवाद के स्राधार पर ही छोड़ देना उचित हैं, परन्तु सरकार का इन पर नियन्त्रण ऋवश्य होना चाहिए। छोट पैमाने के उद्योगो तथा कुटीर-धन्धो को सरकार के ग्राधिकार में देने की कोई क्रावश्यकता नहीं है फिर भी उनके संचालन मे जिन साधनों की त्रावश्यकता होती है उनके सम्बन्ध में सरकार को सहायता अवश्य करनी चाहिए। उद्योगो का राष्ट्रीयकरण हो या नहीं सरकार को यह ब्रावश्य देखना चाहिए कि देश के सभी भागों में श्रौद्योगिक उन्नति हो रही है या नहीं। उद्योग सम्बन्धी नई-नई खोज करने में, माल विकवाने से तथा इस सम्बन्ध में व्यक्ति-गत सचालको को ब्रावश्यक जानकारी देने का काम सरकार को करना चाहिए। विभिन्न प्रान्तो की त्र्यावस्यकतात्रों के त्रानुसार धन्धों का स्थानीयकरण सरकार का उत्तरदायित्व है।

हमारे उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के विवादम्रत्त विषय को सरकार की श्रीद्योगिक नीति ने श्रगले दस वर्षों तक लगभग समात ही कर दिया है। सरकार का मत है कि देश के श्रार्थिक उत्थान के लिए राष्ट्रीय सम्मित में बृद्धि करने की श्रावश्यकता है श्रीर इस उद्देश्य के लिए सब सम्भय साधनों से देश में उत्पादन बढ़ाना चाहिए। सन्कार यह भी समभती है कि यदि उत्पादन बढ़ाना है तो देश के वर्तमान श्रीद्योगिक कलेवर को नहीं खूना चाहिए। सरकारी नीति की घोषणा करते हुए पंडित नेहरू ने एक बार कहा था कि "इस विषय में (उद्योगों के राष्ट्रीयकरण) कोई भी कदम उठाते समय यह देखने की श्रावश्यकता है कि देश में वर्तमान श्रार्थिक कलेवर को कोई हानि न पहुँचे। देश श्रीर संसार की वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए वर्तमान कलेवर को बिल्कुल भंग कर देने से श्रार्थिक विकास को गहरी चोट लगने की श्राशंका हो सकती है।

इसलिए यह ग्रावश्यक है कि इस क्लेवर को शनैः शनैः वदला जाय" हमारी सरकार के पास उद्योगों के स्वामित्व श्रीर संचालन का उत्तरदायित्व लेने को शक्ति ग्रभी नहीं है। स्वर्गीय सरदार पटेल ने इस विषय में एक वार कहा था कि सरकार में उद्योगों को चलाने की न योग्यता है त्रीर न शांक । त्रात: इन्हें व्यक्तिगत प्रबन्ध में ही छोड़ना होगा। राष्ट्रीयकरणु के विषय में काग्रेस श्रार्थिक प्रोग्राम कर्नेटी का मत है कि देश-रचा तथा जनता के लिए ग्रावश्यक वस्तुए बनाने वाले उद्योग-धन्वे तथा ह्याधार-भृत उद्योग सरकार के ह्याधीन होने चाहिएँ। जो उद्योग समस्त देश के हित मे ब्रावश्यक है वे भी सरकार के ब्राधीन कर दिए जाएँ। सरकार ने ऋपनी ऋौद्योगिक नीति मे स्पष्ट कर दिया है कि. पुराने उद्योगों का दस साल से कम समय में राष्ट्रीयकरण करने का कोई प्रश्न नहीं है। परन्तु हमारी राय में इस प्रकार राष्ट्रीयकरण का समय निश्चित करना ठीक नहीं है क्योंकि उद्योगपति इस बात से भय खाकर इनमे ब्रपनी पूँजी लगाना बन्द कर देगे । यदि दस वर्षों में हमारी ब्रार्थिक व्यवस्था नगटित हो जावे ग्रौर सरकार इस भार को सँभालने के योग्य वन सके तो राष्ट्रीयकरण सफल हो सकता है। यदि जल्दवाज़ी में ग्राकर ग्रामी-ग्रामी उद्योगों का राष्ट्रीय-करण किया गया, जैसा कि कुछ लोग कह रहे हैं, तो उत्पादन व्यवस्था विल्कुल भग हो जायगी त्रौर समूचा त्रार्थिक कलेवर छिन्नभिन्न हो जायगा। राष्ट्रीयकरण करने से पहले इस बात की श्रावश्यकता है कि योजना बनाई जाय कि किस प्रकार राष्ट्रीयकरण हितकर होगा ? कौनसे उद्योगो का पहिले राष्ट्रीयकरण होना चाहिए ? किस प्रकार उद्योगां को व्यक्तिगत स्वामियो से प्राप्त किया जाय ? उनको वदले मे क्या दिया जाय? तथा फिर उद्योगो का प्रवन्ध तथा संचालन कैसे किया जाय ? इन सब बातों को निश्चित करने के वाद ही राष्ट्रीयकरण के विपय में सोचना चाहिए।

## १७--- छोचोगिक-चेत्र सें केन्द्रीय सरकार

देश की वर्तमान स्थिति में उद्योगों के राष्ट्रीयकरण की योजना को व्याव-हारिक न जानकर केन्द्रीय सरकार श्रपने नियन्त्रण श्रीर स्वामित्व में नए-नए उद्योग स्थापित करने लगी है। सरकार ने श्रपनी पूँजी लगाकर काग्खाने खोले हैं, विदेशी उद्येगपातयों के सामे में भी खोले हैं तथा कुछ ऐसे कारखाने भी स्थापित किए हैं जिनमें सरकार तथा जनता दोनों का साभा है। यहाँ हर श्रीद्योगिक चेत्र में केन्द्रीय सरकार की मुख्य-नुख्य क्रियात्रा का श्रध्ययन करेंगे।

### १. रेल के इंडानों का कारखाना

रेल के इंजनों में देश को श्रात्मानर्भर वनानेके उद्देश्य से मरकार ने श्रासन-सोल में कोई २६ मील की द्री पर पश्चिमी बैगाज में चितरज्जन नामक स्थान पर रेल के इजन बनाने का एक बिशान कारखाना स्थापित किया है। इस कारखाने का काम १६४८ में ब्रारम्भ किया था ब्रीर लगभग समात हो चुका है। इस कारत्वाने मे कुल मिताकर १४ ६३ करोड़ राये व्यय होने का अनुमान है परन्तु ग्रामी तक १२ ५० करोड रूपये व्यय हो चुके हैं। १६५६ तक इसमें २० इजन तथा ५० वाषा टिक्सॉ प्रतिवर्ष वनने लगेगी । इतना काम करने में कोई २०,००० टन इस्कात को ग्रावश्यकता हुन्ना करेगी जिस देश मे ई। निकाले हुए लंहि मे पूग करने का प्रवन्ध किया जा रहा है। १६५० ग्रीर ५१ में न्नावश्यक मार्ज न मिलने के कारण इस कारखाने का काम श्राशानुद्गल उन्नित नहीं कर सका है परन्तु फिर भो खब तक २० मालगाइ। के रेलवे इंजन बनाए जा चुके हैं जो वगवर काम दे रहे हैं। अनुमान है कि इस वर्ष इसमें ३८ इजन तथा श्रगले वर्ष ५२ इजन बनार जा सर्त्रेगे। यह कारखाना एशिया भर मे श्रपनी सानी का श्रद्भुत कारखाना वन जायगा। इसमे १३००० श्रह्व-शक्ति के ११८६ मोटर इंजन लगाए गए हैं। श्राजकल इस कारखाने मे २८५० से श्रिधिक व्यक्ति काम करते हैं परन्तु श्रन्त मे चलकर ४००० से श्रिविक व्यक्ति इसमें काम करने लगेंगे। अमिकों को यत्र सम्बन्धी शिद्या देने के लिए यहाँ एक यात्रिक-स्कूल भी खोला गया है। सरकार ने इस कारखाने में काम करने वाले लोगों के कल्याण की सभी श्रावश्यक सुविधाएँ दे रक्खी हैं।

### २. कल-पुर्जो का कारखाना

कल-पुर्ने ऐमी श्राधार-भून वस्तुऍ हैं जिन पर किसी देश का श्रीद्योगिक विकास निर्भर होता है। युद्ध से पहिले हमारे टेश मे कल-पुज़ें बनाने का कोई संगठित उद्योग नहीं था। उस समय लगभग १०० प्रकार के कल पुजें देश में बनते थे। परन्तु युद्धकाल मे इनकी श्रावश्यकता बढ़ी श्रीर ६००० प्रकार के कल-पुर्ने प्रति वर्ष हमारे उद्योगों में बनाए जाने लगे। १६४७ में देश भर में २४ श्रन्छी तथा १०० निम्न कोटि की ऐसी फर्म थी जो कल-पुर्वे बनाया करती थी। देश के विभाजन से इस उद्योग को काफी चोट लगी श्रौर कल-पूर्जों के कारखाने तथा उनमें काम करनेवाले श्रामको की संख्या कम हो गई। विभाजन के परचात् हमारे देश मे १६ उत्तम कोटि की तथा ५० निम्न कोटि की फर्म थी जो कल-पुर्ने बनाती था। इनमें लगभग ४० लाख रुपये के कल-पुर्ने प्रति वर्ष बनाए जाते थे । श्राजकल हमारा कुल श्रावश्यकतात्रों का ३ प्रतिशत भाग भी हमारे देश में वने हुए कल-पुज़ों से पूरा नहीं हो पाता। इस समय हमारे कारख़ाना को १० करोड न्पये के मूल्य के कल-पुर्जों की प्रति वर्प आवश्यकता होती है जो हमे विदेशों ने आयात करने पडते हैं। सम्कार ने कल-पुर्जों मे देश को स्वावलम्बी बनाने के दृष्टिकोण से बंगलोर के पास जालाहाली नामक स्थान पर कल-पुजों का एक कारखाना स्थापित किया है। मैसूर राज्य ने इस कारख़ाने को बनाने के लिए भूमि दे दी है ग्रौर कारख़ाने का ग्राध-कांश काम पूरा भी हो चुका है। केन्द्रीय सरकार ने श्रप्रैल १६४६ में स्विटज़र-लैंगड की एक कम्पनी के साथ समभौता करके वहाँ से मशीन, कुशल कारीगर, विशेषज्ञ तथा इंजीनियर बुज्ञाने का निश्चय किया है। १९५५-५६ तक यह कारख़ाना त्रपनी पुरी शक्ति से काम करने लगेगा जब इसमें कोई ४ करोड रुपये के मूल्य के कल-पुजें बनने लगेंगे।

## ३. टेलीफोन बनाने का कारखाना

श्रव तक हम टेलीफोन तथा उसके लिए श्रावश्यक कल-पुर्जे विदेशों से श्रायात करते ये परन्तु श्रव इनका श्रायात वन्द करने के उद्देश्य से बंगलोर में टेलीफोन बनाने का एक कारखाना खोला गया है। डायल तथा करडेन्सर को छोड ग्रन्य सभी वन्तुए इस कारखाने में बनाई जाया करेंगी। इस समय इस क'रखाने में २,4000 टेलीकोन प्रति वर्ष बनाए कान हैं परन्तु ग्राशा है कि जब यह कारखाना ग्रपनी पूर्ण शक्ति से काम करने लगेगा तो इसमें ५०,000 टेनीकोन प्रति वर्ष बनने लगेगे। ग्राजकल कच्ना माल पर्याप मात्रा से न निलने के कारण उत्पादन सीमिन है। यह कारखाना इण्डियन टेलीफोन इन्डस्ट्री नि० के नियत्रण में खोला गया है। यह कम्मनी रेई करोड ठ.ये की ग्रिकेलन पूँ जी में १ फरवरी १६५० को बनाई गई थी। इसके पूँ जी में ६५% भाग भारत सरकार तथा मेसूर राज्य का है तथा शेष पूँ जी इज्जैएड की एक कम्पनी ने लगाई है। इसके संचालन ग्रीर प्रवन्ध के जिए ग्राट संचानकों का एक बोर्ड है जिसमें सात भारत सरकार द्वारा निर्वाचित हैं। १६५० के ग्रन्त तक इस कारखाने में ४०,००० टेलीफोन तैयार किए गए थे ग्रीर ग्रव यहाँ लगभग २००० टेलीफोन प्रति मास तैयार होते हैं। ग्रव टेलीकोन के बहुत से कल पुर्जे इसी कारखाने में बनाए जाने लगे हैं।

टेलीकोन के लिए हमें एक प्रकार के तार की श्रावश्यकता होती है जी श्रव तक विदेशों से मंगाया जाता था। इस श्रायात को बन्द करने के लिए सरकार ने देश में ही एक कारखाना खोल दिया है। इसके निए ३० नवम्बर १६४६ को सरकार ने इंग नैएड को एक कम्पनों के साथ समभीता किया जिसके श्रवनार वह कम्पनी पश्चिमी बंगाल में मिहीजान नामक स्थान पर- एक कारखाना बना रहो है। इस कारखाने में १ करीड कपया व्यय होने का श्रवनान है श्रीर श्राया है कि जब यह कारखाना काम करने लगेगा तो इसमें १०० लाख काय के मूल्य के नार प्रति वर्ष बनाए जा महेंगे। इस कारखाने के लिए भूमि पश्चिमी बगाल की सरकार ने दी है श्रीर कारखाना बनाने का काम श्रारम्भ हो चुका है। विशेषज्ञों का श्रवनान है कि इस कारखाने में प्रति वर्ष ६५ लाख काये की लागत लगाकर ८० लाख काये के मूल्य का तार बनाया जा सकेगा श्रीर इस प्रकार २२ लाख काये प्रति वर्ष का लाम होगा।

#### वायुयान का कारखाना

देश में हवाई जहाज़ बनाने का कारख़ाना बनाने की ग्रावश्यकता दितीय युद्ध के श्रारम्भ से ही होने लगी थी। दिसम्बर १६४० में बालचन्द हीराबन्द नामक एक प्रसिद्ध उद्योगपनि ने ४ करोड़ रुपये की ग्राधकृत पूँ जी से बंगलोर में जहाज़ बनाने की हिन्दुस्तान ऐग्रास्काफ्ट लि॰ कम्पनी स्थापित की । १९४२ में केर्न्द्राय सरकार ने इसे खंरीट कर अपने नियंत्रण में ले लिया। सितम्बर १६४३ से युद्ध समाप्त होने तक इस कारखाने में जहाजों की केवल भरम्मन होती थी। युद्ध के पश्चात् इस कम्पनी का पुनर्रेगठन किया गया जिसमे केन्द्रीय सरकार तथा मैसूर राज्य सरकार हिस्मेटार बने । छव यह रक्षा विभाग के अन्तर्गत काम कर रहा है और इसमें बहाज़ बनाए जाने लगे हैं । छुंटे छोटे जहाज़ बनाने मे इस कारखाने ने ग्रव तक काफी प्रगति की है। इङ्गलएड की एक जहाज बनाने की कम्पनी की महायता से इस काग्खान में बड़े बड़े जहाजों का निर्माण भी होने लगा है। उत्पादन के नामले मे अभी यह काग्खाना स्वायनम्बीन होने के कारण इसमें जहाजों की मरम्मन भी की जानी है जिमसे श्रमिकां को काम मिनता रहे। इस कारखाने ने युद्रकालीन बहुन से ट्टे-फूटे जहाजो की मरम्मत करके चालू कर दिया इ जो अब अच्छा काम कर रहे है। जहाज़ बनाने के श्रतिरिक्त इस कास्खाने में रेल के डिय्वे भी बनाए जाते हैं। रेलवे विभाग से डिज्वे बनाने का काम इस कारखाने की मिला हुग्रा है। ग्रव तक इसने तीसरे दर्ज के लगभम २०० डिब्वे तैयार किए हैं जो काम में ग्राने लगे हैं।

#### ४. पेनिस्लिन उद्योग

देशवामियों के जन-त्यारध्य के लिए देश में ही पैनिस्लिन बनाने की बहुत श्रावश्यकता थी। इस काम की पूरा करने के लिए भारत सरकार ने 'विश्व स्वाध्य मध्य तथा 'मंयुक्त राष्ट्रीय बाल सहायना कीय' से सम्मेल करके पैनिस्लिन बनाने का एक कारख़ाना खोलने का निश्चय किया है। यह सम्मेल जुलाडे १९५१ में किया गया था जिसके श्रनुसार उक्त दोनों संस्थाशों ने यांत्रिक तथा विक्त सह यता देने का वचन दिया है। सम्मेल के श्रनुसार मागत सगकार कारख़ाने के लिए भूमि देगी, कारख़ाना बनवाएगी, प्रयोगशालाएँ बनाएगी तथा विज्ञतों श्रादि का प्रयन्ध करेगा। 'बाज महायना कीय' का,५०,००० डॉलर के मूल्य की श्रन्य सामग्रा मगा कर कारख़ाने की देगा

 $\vec{c_4}$ 

तथा 'विश्व स्वास्थ्य संघ' तात्रिक सहायता पर ३,५०,००० डॉलर व्यय करेगा।
श्रनुमान है कि श्रारम्भ मे इस कारग्वाने मे प्रति वर्ष ३६०० यूनिट पैनिस्लिन
बनेगी परन्तु धोरे-धीरे ६००० यूनिट वनने लगेगी। यह कारग्वाना पृना के
पास देह सहक पर बनाया जा रहा है श्रोर श्राशा है कि १६५३ के अन्त तक
काम करने लगेगा। जब तक यह कारग्वाना वन कर तैयार हो तव तक पैनिस्लिन
की श्रावश्यकताश्रों को पूरा करने के लिए वम्बई के हैि फ़िकन इन्स्टी ख्राट में
पैनिस्लिन को बोतलों में भरने का प्रवन्ध कर दिया गया है। यहाँ प्रति दिन
१५००० वायल्स बोतलों में भरी जा रही है। यह काम २८ मई १६५१ में
श्रारम्भ किया गया था जो श्रव तक सरकार तथा जनता की पैनिस्लिन की
माँग को पूरा करता रहा है।

## ६. श्रोजारो का कारलाना

सरकार ने गणित सम्बन्धी तथा ग्रन्य ग्रौज़ार बनाने का भी एक कारख़ाना स्थापित किया है। कलकत्ते मे ग्रव तक गणित सम्बन्धी ग्रौज़ारों का जो कार्यालय था उसको 'राष्ट्रीय ग्रौज़ार निर्माण' कारख़ाने का रूप दे दिया गया है। योजना कर्माशन ने श्रपनी पंचवर्षीय योजना में व्यवत्या की है कि इस कारखाने पर १६५१-५३ मे ५० लाख रुपये तथा १६५१-५६ मे दुल १५४ लाख रुपये व्यय किए जाएँ। कारख़ाने को संगठित करने की योजनाएँ वन रही हैं ग्रौर ग्राशा है कि शीध ही इसमे इतना उत्पादन होग़ा कि फिर देश को विदेशों से इस प्रकार के ग्रौज़ार ग्रायात करने की ग्रावण्य-कृता न रहेगी। यहाँ इतना कहना भी उचित होगा कि इस कार्यालय की स्थापना सबसे पहिले १८३० मे हुई थी। तब से यहाँ वरावर प्रकार-प्रकार के गणित-ज्योमिति सम्बन्धी ग्रौज़ार वनते रहे थे। ग्राज इसकी सम्पत्ति सरकार ने देशहित के लिए ग्रपने नियंत्रण में ले ली हैं ग्रौर बड़े पैमाने पर ग्रीज़ार वनाए जाने लगे हैं।

# वैद्यानिक खाद का कार्खाना

श्रीद्योगिक चेत्र में सरकार ने एशिया भर में बहुत बड़ा काम जो किया है वह है वैज्ञानिक खाद बनाने का सिंधरी का कारख़ाना। हमारे देश में वैज्ञा नंक खाद की बहुत त्र्यावश्यकता थी। इसको पूरा करने के लिए भारत रकार ने लगभग ग्राठ वर्ष पहिले इस सम्बन्ध में एक योजना तैयार की थी। स योजना के ब्रानुसार १६४५ में बिहार में सिंधरी नामक स्थान पर भूमि वरीदने, उसे समतल बनाने तथा कारखाना बनाने के लिए श्रावश्यक सामग्री हिं। होने का काम श्रारम्भ कर दिया गया था। १६४६ में कारखाना बनाना ी श्रारम्भ कर दिया गया। पाँच वर्ष तक लगानार काम होता गया श्रीर प्रन्त में राष्ट्रीय सरकार ने कोई ३० करोड की लागत से यह कारखाना |यार ही कर टिया । कारलाने का काम ३० ग्राक्टूबर १६५१ की ग्राधी ात से स्रारम्भ हो गया है स्रौर १५ जनवरी १६५२ को सिधरी फटिलाईज़र (राड केमिकल्स लि॰, कम्पनी बनाकर इसे उसके श्राधीन कर दिया गया। स कम्पनी की श्रिधिकृत पूँजी ३० करोड़ रुपये हैं । यहाँ श्रमोनियम सल्फेट यार होता है। यह सल्फेट भूमि की उर्वरता बढ़ाने के काम ग्राता है। हमारे शा में इसकी बहुत ग्रावश्यकता थी। ग्राशा है कि इस वर्ष के मन्य तक इस जरन्त्राने मे १००० टन श्रमोनियम सल्फेट वनने लगेगा । श्राज तक भारत रकार ४,००,००० टन श्रमानियम सल्फेट विदेशों से श्रायात करती रही थी प्रीर वह भी देश की ब्रावश्यकतात्रों के लिए पूर्ण नहीं था। जब हमारा यह क्षरखाना अपनी पूरी शक्ति से काम करने लगेगा तो इसमे ३,६५,००० टन प्रमोनियम सल्फेट प्रति वर्ष बनने लगेगा जिससे हमें १० करोड़ रुपये के मूल्य h विदेशी विनिमय की बचत होगी। सरकार का प्रयत है कि इस कारग्याने । विभिन्न-प्रकार की वैज्ञानिक ख़ाद इतनी सस्ती लागत पर तैयार की जाय कि गरत के गरीब से गरीब कृपक भी उसे खरीदकर अपने खेतों में प्रयोग कर कि । यह लिखने मे तनिक भी सन्देह नहीं कि सिंधरी का यह कारखाना बना जर भारत सरकार ने रासायनिक ग्रीद्योगिक द्वेत्र मे एक नया कदम उठाया है।

## निवास-गृह् वनाने का कारखाना

नई दिल्ली के पास स्थित एक ऐसा कारखाना बनाया गया है जो नेवास गृह बनाने का काम करता है। सरकार की योजना है कि यह कारखाना उपयोगी श्रीर सस्ते घर बनाए जो जनता को वेचे जा सके। इस उहेरय ' की प्राप्ति के लिए सरकर स्वीडन की एक वस्पनी से बातचीत कर रही है। ग्राशा है यह काम शीव प्राहो सकेगा श्रीर बड़े-बड़े नगरों में मकानों की समस्या समाप्त हो जायगी।

#### जलपोत बनाने का कारखाना

सरकार पानी के जहाज बनाने के उद्योग को भी ग्रपने हाथ में लेना चाहती है। सिधिया स्टीमशिप नेवीर शन कम्पनी के पास विजगापट्टम पर एक ऐम कारुवाना है जहाँ पानी के जहाज बनाए जाते हैं। सिधिया कम्पनी इस कारखाने को वन्द करना चाडती थी परन्तु सरकार का विचार था कि इसके बन्द होने से देश का जहाज निर्माण उद्योग ध्रास्त-व्यस्त हो जायगा न्त्रीर उसमे काम करनेवाले कुशल कारीगर भी देश के हाथ से निकल लाऍगे । स्रवः सरकार ने इस कम्मनी को २५ फरवरी १६५० को ८००० टन वजन के तीन मान ढोने के जहाज बनाने के श्रार्डर दे दिये जिसमें यह कारल ना चाल बना रहे श्रीर कुशल विशेषज्ञ काम में लगे रहें । सरकार यह भलो भॉति जानती थी कि इस कम्मनी से जहाज वनवाने में उसे एक जहाज का मृल्य ६४ लाग रुपये देना पड़ेगा जबकि इंगलैंव्ड मे वैसा ही जहाज ४२ लाख रुपये में वन सकता था । फिर भी सरकार ने भारतीय कम्पनी से ही जहाज वनवाए श्रीर २२ लाख रुपये प्रति जहाज की दर कम्पनी की श्रिधिक मूल्य देकर इस उद्योग की एक प्रकार से परंग्त सहायता कर दं<sup>।</sup> त्रभी तक तीन जहाज वन चुके हें श्रीर काम कर रहे हैं। तीन श्रीर जहाज बनाने का आर्डर अगस्त ५१ में दिया गया है। इस प्रकार सरकार इस उद्योग में सहायता दे रही है। परन्तु उद्याग का उन्नन करन का यह एक ग्रस्थायी उपाय है। मरकार की योजना है कि सिधया कम्पन से कारखाने की खरीद ही जिंा जाय त्रीर किसी विदेशा कम्पना के साथ सामा करके इसमें बड़े पैमाने पर जहाज बनने लगें। विश्वास हे यह काम शांघ्र पूरा हा जायगा।

इन प्रयत्नों के अतिरिक्त केन्द्राय सरकार ने श्रोद्यागक चंत्र में श्रीर भी श्रानेक छोटे-मोटे काम किए हैं। हाल हा में श्रीपाधया तथा रंग बनाने के एक कारखान का निर्माण कार्य श्रारम्भ कर ादया है जहाँ शुद्ध श्रीपाध तथा सचे रंग बना करेंगे। विदेशी कप्पनियों के साथ मिलकर साइकिल बनाने के कारख़ाने भो स्थापिन किए गए हैं। नादेयों को बहुनुर्खा योजनान्न्रों में सरकोर ने जो प्रशंसनीय कार्य किए हैं उनका वर्णन तो पीछे किया हो जा चुका है। घरेलू-उद्योग-धंथों में भी सरकार ने जो सहायता दी है वह भी कम नहीं है, उनका उल्लेख भी पीछे किया जा चुका है। ग्रव तो यह ग्राशा हैं कि सरकार इस ग्रोर ग्रीर भी ग्रिष्ठिक काम करें। राज्य सरकारों को भी इस कार्य में भाग लेना चाहिए। प्रादेशिक उद्योगों का स्थापना तथा उनका संचालन तो राज्य सरकारों को ही लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार ने कागज की एक मिन बनाई है तथा मद्रास, मैस्र ग्रीर पश्चिमी बंगाल की सरकारों ने भी उद्योगों में हिस्सा बंटाया है। ग्रन्य राज्यों को भी इस चेंन्न में ग्राना चाहिए।

# े १८—कुटोर-घंधों की समस्याएँ

प्राचीन काल से हो भारत के ज्ञार्थिक क्लेवर में छोटे तथा कुटीर-धर्म का एक विशिष्ट स्थान रहा है। ग्रागरेजी शासन से पहिले ये धर्घ देशवासियों के मार्थिक जीवन के मूल श्राधार ये। ढाका की मलमल, बनारस की साहियाँ, कारमीर के शाल, थातु की मूर्तियाँ, लवडी के खिलौने ब्रादि संसार-प्रसिद्ध वस्तुएँ इन्हीं कुटीर-अंघों में बनती थीं । विदेशी राजनैतिक सत्ता के कारण इंगलैंग्ड में मशीनों से बनी हुई वस्तुएँ हमारे देश में ग्राने लगी। उन वस्तुग्री की प्रतियोगिता में हमारे ये छोटे धर्च न टिक सके। गॉवो की स्वावलम्बी श्रार्थिक इकाईयाँ भंग होने लगी तथा मशीनो द्वारा बड़-बड़े कारखानो में वने हुए सस्ते माल की प्रतियोगिता से, सरकार की हमारे उद्योगों के प्रति उदासीनता से एवं लोगों के रहन-सहन, रीति-रिवाजों तथा सामाजिक सम्यता में परिवर्तन होने से हमार छोटे तथा कुटीर धर्षा को गहरी चोट लगी, परन्तु किर भी ये मैदान में जमे रहे । स्वदेशी ज्ञान्दोलन के द्वारा इन्हें कुछ सहारा मिला तथा १६२१ श्रीर १६३१ के राजनैतिक श्रान्दोलनों में खादी तथा ग्रन्य देशी वस्तुत्रों के उपभोग पर जो जोर दिया गया उससे ये धर्म कुछ, उभरने लगे। इनमें काम करनेवाले श्रमिकां की कुशलता, ग्रोग्यना तथा कार्यचमता में भी बृद्धि होने लगी। १६३६-३७ में जब प्रान्तीय शासन व्यवस्था कार्यस के हाथ मे ब्राई तो इन धंधों को ब्रीर भी ब्रधिक प्रोत्साहन मिला । दितीय युदकाल मे नागरिक उपभोग के लिए कारखाना में बने हुए माल की कमी होने के कारण इन धंधों में बनाए गए माल का उपयोग बढ़ने लगा । फलतः इन धंधो की सख्या बढ़ी श्रीर इनमें काम कानेवाले कलाकार को प्रोत्साहन मिला । श्राज मी ये छोटे श्रीर कुटार-धंधे हमारे श्रार्थिक जीवन है प्रमुख ब्रङ्ग हैं। श्रौद्योगीकरण की किसी भी देश व्यापी योजना में इनको सम्मि क्षित करना ऋनिवार्य होगया है। परन्तु इस विषय पर ऋषिक विचार करने से पहिले छोटे तथा कुटीर-धर्घा का ऋभिप्राय समस्ता भी आवश्यक है। यू॰ पीर श्रीन्योगिक वित्त समिति (१६३५) के श्रनुसार "कुटीर-धंधे वे होते हैं जिन्हें श्रापीण श्रपने हा लेखे-जोखे पर श्रपने वर्ग में लगाकर चलाते हैं "। सामान्यतः एक परिवार के सभी सदस्य मिलकर इनमें काम करते हैं —परन्तु कभी-कभी श्रावश्यकतानुसार मजदूरी देकर मजदूर भी लगा लेते हैं। इन धंधों में विजली की सहायता भी ली जा सकती है। कुटीर-धंधे नगरों श्रीर गाँवो दोना स्थानों में चलाए जा सकते हैं। गाँवो में जो कुटीर-धंधे स्थित होते हैं उन्हें केन्द्रांय-वेंकिंग जाँच कनेटी ने प्रामीण या घरेलू उद्योग कहकर पुकारा है। इन उद्योगों में करवे से कपडा बुनना, रेशम बनाना, सोने व चाँदी के तार बनाना, धातु के वर्तन बनाना, बीडी-सिगरेट बनाना, चटाइयों बनाना, गुड़ बनाना, धान से चावल निकालना, धी-दूध का काम करना, तेल परना, श्रादि, श्रादि सम्मिलत हैं। योजना कमाशन ने इनका श्रन्तर स्पष्ट करने को लिखा है कि जो छोटे-छोटे धंधे गाँवो में स्थित होंगे उन्हें 'कुटीर-धंधे' कहरेंग तथा जो नगरों में स्थित होंगे उन्हें केवल छोटे उद्योग-धंधे कहा जा मकता है।

हमारा ऋषि प्रधान देश है। यहाँ के निवासी गरीव हैं तथा श्रिथकांश जनता का जीवन-स्तर नीचा है। हमारे छपकों को पूरे वर्ष भर छिप में काम नहीं करना पड़ता। छिष के शाही कमीशन ने लिखा है कि 'भारतीय छिप की एक महत्वपूर्ण वात यह है कि इस पर काम करने वाले ऋपक को इसमें वर्ष भर काम करने वाले ऋपक को इसमें वर्ष भर काम करने की श्रावश्यकता नहीं होती। वर्ष में कम से कम चार महीने वह विलक्ष खाली रहता है। ऐसे खाली समय में उसको तथा उसके परिवार को कोई काम देने के लिए छोटे-मोटे कुटोर-धंधों की श्रावश्यकता है। भारतीय वैकिंग ज च कमेटी का भी मत है कि 'छपक को तथा उसके परिवार को उनके खाली समय में काम देने के लिए कुटीर-धंधे स्थापित करना बहुत श्रावश्यक है। इस प्रकार वह श्रपनी श्राव भी बढ़ा सकता है।' डा० राधाकमल नुकर्जी ने खोज करके पता लगाया है कि उत्तर भारत के बहुत-में ऐसे प्रदेश हैं जहीं के छपक वर्ष भर में लगमग २०० दिन वेकार रहते हैं। उनका कहना है कि कही-कही तो, जहाँ सिचाई के श्रच्छे श्रीर उत्तम साधन प्राप्त हैं, इससे भी श्राधक समय तक वे वेकार रहते हैं। जिस छपक के पास कम भूम है उसके तो सारे परिवार को भी उस पर काम करने की श्रावश्यकता नहीं होती। श्रतः उन लोगो

को ऐसा काम देने की ग्रावश्यकता है जहाँ वे काम करके श्रापनी ग्रावश्यकता की बस्त्मं भी बना सके तथा अपनी श्राय में बृद्धि भी कर सकें।' इस प्रकार श्रावश्यकता यह है कि किसी भी प्रकार ऐसे कुटीर-धंघे स्थापित किए जाएँ जो कृपको को रोजगार दे सके तथा उनकी ग्राय भी बढ़ा सके । राष्ट्रीय योजना समिति (१६३६) का मन था कि "ग्रंमीग् भारत की श्रिधिकाश जनता श्रपने मौतिक कल्याण के लिए अपनी आवश्यकता की वस्तुऍ पर्याप्त मात्रा मे नहीं प्राप्त कर पानी । ग्रानः उनके लिए कुटीर-धबो को स्थापित करना बहुन ग्राव-श्यक है।" ग्रीर जब हम ग्रामी कुपि का वैज्ञानिकन करना चाहते हैं ग्रीर उसमें यंत्रों का प्रयोग वढ ना च हते हैं तो यह श्रीर भी श्रावश्यक हो जाता है कि इस प्रकार जो लाग वेगोजगार होगे, उनको काम देने के लिए छोटे घरेलू: धंगे को प्रोत्साहित किया जाय। ऐसी स्थिति से तो देश के ब्रार्थिक ब्रायोजन में कुटोर-धवां का स्थान ग्रीर भी ग्राधिक बढ जाता है। इसी कारण योजना-कमीशन ने अपनी पंच-वर्षीय योजना में १६ करोड़ रुपये इन घर्षा के विकास पर व्यय करने का निश्चय किया है । जर्मनी, जापान, स्विटज्रुरलेग्ड तथा योरप के ब्रन्य देशा मे वहाँ का जन क्या का ब्रधिकाश भाग छोटे - तथा कुटार-धर्म पर श्राक्षित रहता है। जर्मनी वी कुल जनसंख्या का २/५ भाग ऐसे हा छोटे उग्नंग थवो में काम करना रहा है। वहां बहुत से छं,डे-छ,डे उद्याग सरकारी सहायना से खोले गए थे। यत्रप के अन्य देशों में कृपक अपनी भूमि पर कान करते ही हैं, उद्योगों म भी काम करते हैं। इससे उन्हें वर्ष भर काम मितता रहता है श्रीर वे निउल्ले कभी नहीं रहते । यही कारण है कि वहाँ जनसङ्या का धनत्व कम है ऋौर एक वर्ग माल में २०० से ३०० तक लोग रहत है जबकि हमारे दरा मे जनसंख्या का घनत्व श्राधिक है श्रीर एक वर्ग मील में ५०० से ६०० व्यक्ति रहते हैं। जनसंख्या के इस बनत्य की कम करने के लिए क्रम्ही का ऋषि के अभिरिक्त कोई सहायक काम-धवे देने को आवश्य कता है।

प्रश्न यह है कि यदि हम अपने देश में छोटे और कुटोर-धर्घ-स्थापित करें ता क्या वे विशालकाय उद्योगों की प्रतियंगिता से टिक सकेंग ? यह ठीक है कि विछले वर्षों में ये धंधे विशाल और बड़े पैमाने के कारखानां के सामने न टिक सके और इन्हें गहरो चोट लगी परन्तु श्राज को स्थिति पुरानो स्थिति । में चिलकुल भिन्न है । श्राज कुछ ऐसी बाते हैं जिनके कारण ये धर्भे सफलता-: पूर्वक बड्रे उद्योगों का सामना कर सकेंगे। ये वाते हैं —(एक, ग्राज कल विजली - का प्रयोग बढ़ने से इन धवों में विजली के द्वारा मशीन चलाने में स्विधा होगी ्तथा इन धवा को बाह्य तथा ग्रान्तरिक बचनो का लाभ मिल स्केगा। इसरे, त्राज प्रत्येक समाज में कुछ ऐसी वस्तुया की मॉग बढ़नी जा रही ई जो वस्तुएँ सरलनापूर्वक सहने मूल्या पर इन धंबो मे बनाई जा सकती हैं। ऐसो बस्तुएँ विशेपतः विनास को हैं जिन्हें जनता इन धंधां से खरीदने में श्रापत्ति भी नहीं . करेगी। ग्रनः छु'टे ग्रोर कुटार-घनों का लेत्र पहिले की श्रपेला ग्रव ग्रविक है। कुछ लोगों का कहना है कि बड़े पैम ने क विशाल उद्योग स्थापित करने से उत्रादन ग्रधिक होना है इसलिए छोटे धर्घा को छोड बड़े उद्योग ही स्थापित होने चाहिए। ऐसे लोगों को यह समक लेना चाहिए कि हमारा विचार वड़े उद्योगां को भिटाकर छोटे धर्ने स्थानित करने का नहीं है। समस्या यह है कि क्यको तथा अन्य लोगो को जो कई मुख्य काम करते हो. परन्तु फिर भी उनके पास खाली समय हो, छाटे उद्यागा में सायक काम दिया जाय। त्याज हमारे देश की समस्या केवल उत्पादन बढान का हा नहीं है वरन् देश के विशाल जन-समृह को रोजगार देने की भी है। बड़े पैमाने के उद्योग इतनी बड़ी जन-संख्या को एक साथ काम की व्यवस्था नहीं कर सकते। काम की व्यवस्था तो केवल छोटे-छोटे घरेल-धंधा में ही सकती है जहाँ लोग ग्राने नुख्य व्यवसाय के अतिरिक्त यह काम भी करते रहें। इस प्रकार इन धंधों से इमारे देश में दो समस्याएँ सुल भनी है। एक, लोगों को खाली समय में काम मिलता है तथा दूसरे देश का उत्रादन भो वड़ना है। एक वात छार है। इस समय वड़े पैमाने के उद्योग स्थापित करने के लिए देश के पास न तो श्रावस्थक गूँनी है श्रीर न यंत्रादि ही है। ऐसी स्थिति में बड़े पैमाने के उद्योगों का ध्यान लगा कर बैंट रहने से यह बांछनीय है कि छाटे उद्योगों को बन।कर दो समस्याएँ एक साथ हल को जाएँ। अनएव देश के आर्थिक संवुत्तन के लिए पुराने कुटीर-धधों की पुन गोंबित करना तथा नए धबे स्थापित करना बहुत आवश्यक है। इस प्रकार देग की अतिरिक्त जनता काम पर लग जायगी तथा स्त्रियों और बालको को भी उनकी शक्ति श्रीर योग्यनानुसार काम मिलने लगेगा। ग्रामीए

लोगों को ग्रापनी ग्राय बढाने के साधन मिलेंगे जिनसे वे ग्रापना जीवन-स्तर ऊँचा बना सकेंगे। हमारे गाँवों का पुनरुद्धार एक प्रकार से कुटीर-धन्यों पर-निर्भर है। इनमें बहुत से पढ़े-लिखे लोगों को भी रोजगार मिलेगा तथा देश का ग्रार्थिक क्लेवर संतुलित होकर सुदृढ बन जायगा।

हमारे यहाँ कुछ ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण कुटीर-धंघे आवश्यक उन्नति नहीं कर पाए हैं । घघों को उन्नत बनाने के लिए पहिले इन कठिनाइयों को दूर करना होगा। सबसे बड़ी कठिनाई यह है कि इनमे काम करनवाले लोग अञान, अशिक्तित और गरांव हैं। उनका दृष्टिकोण संकुचित है और वे परिस्थिति से लाभ उठाकर ऋपने उद्योगा का संगठन नहीं कर पाते । इसित्ए यह त्रावश्यक है कि उन्हे उद्योग सम्बन्धी जानकारी कराई जाय । इसके लिए गाँवों में स्थान-स्थान पर ऐसे केन्द्र होने चाहिए जो देहातियों को उद्योगी का महत्व समकावें तथा तत्सम्बन्धी शिच्छा भी हें । ऋधिक जानकारी के लिए ऋषी गिक स्वृत्त होने चाहिएँ जहाँ ऊँची शिक्षा देने की व्यवस्था हो श्रौद्योगिक कमी शन ने सिफारिश को थी कि 'जिन च्लेंत्रामें जो उद्योग स्थापित करने ही वहाँ उन्धी उद्योगों के प्रदर्शन-केन्द्र सरकार स्थापित करके लोगों को उस उद्योग मम्बन्धी पूरी-पूरी जानकारी कराव ।' दसरी, कठिनाई श्रवतक यह रही है कि इन उद्योगो में काम करने वाले स्टॉक करने के लिए माल नहीं बनाते हे बरन् उसी ममय जाल बनाते हैं जब उनके पास माल के श्रांडर श्रा जाते हैं। माल बनाने से पहिले ये लोग त्रार्डर देनेवालो से या त्रन्य मध्यस्था से कचा माल उधार लेते हें श्रौर उन्हीं को पद्मा माल वेचने का वचन दे देते हें। इससे न तो उन्हें कचा माल सस्ते दामो पर मिलता है ग्रौर न पके मालके ही ग्रच्छे दाम मिल पाते है। ये तो एक प्रकार से थोड़ी मजदूरी पर हो नाम करते रहे हैं। सच बात तो यह है कि ये लोग ऐसा काम पर्शिस्थतियो से विवश होकर करते रहे हैं । उनकी कुछ ऐसी कठिनाइयाँ है जिनसे बाध्य होकर वे ऐसा करते हैं। ये कठिनाइयाँ निम्न हैं :---

१. पूँजी का ग्राभाव,

२. विशाल कारखानों में बने हुए माल की प्रतियोगिता, जिससे उन्हें ग्रापना माल वेचने में सदा मय रहता है कि कहा उनका माल विना विका न रह

जाय । यदि ऐसा हुआ तो उनकी पूँजी उस माल में वँध जाती है श्रीर वे कहीं के नहीं रहते।

- ३. माल की समरूपता तथा उत्तमता के विषय में वे निश्चिन्त नहीं होते श्रीर इसलिए माल सप्ताई करने के लिए वे किसी प्रकार का कोई वचन नहीं देते। इसलिए वे माल का स्टॉक भी नहीं करते।
- ४. कच्चे माल का ग्रमाव ।

इनके श्रतिरिक्त कुटीर-धंधों की कुछ ऐसी समस्याए हे जिन्हें दूर किए बिना इन धंधों की उन्नित सम्भव नहीं हो सकती । यू० पी० श्रीदा<u>गिक वित्त कमेटी</u> (१६३५) ने इन धंधों की निम्न समस्याएँ लिखें हैं: -

- १ लाभ के साथ पर्यान मात्रा में कच्चे माल प्राप्त करने की कटिनाई,
- २. श्रावस्यक मात्रा मे पूँजी का अभाग,
- ३. बना हुआ मात्त वेचने की कठिनाई,
- ४. उत्पादन-व्यय सम्बन्धी ग्रॉकड़े लगाने मे उद्योगिया को ग्रनभिजता,
- ५. समस्य तथा उच्चकोटि का मान्न तैयार करने का कठिनाई,
- ६. उद्योगियां की ग्रशिचा तथा रुढिवाद,
- ७. श्राधुनिक उत्तम प्रकार के श्रीजारों का श्रभाव।

चरेलू धन्थां की सबसे बड़ो समस्या समय पर श्रावश्यक मात्रा में उत्तन कोटि का कचा माल प्राप्त करने की है। श्राधिकतर उद्योगी कच्चा माल उधार लाते हैं जिसमें न तो उन्हें श्रच्छा माल मिलता है श्रीर न सत्ता मिलता है। कभी-कभी तो उन्हें कच्चा माल मिलता भी नहीं जिससे वे श्रपने धन्ये को बन्द किए यैटे रहते हैं। यहाँ यह श्रावश्यक है कि उद्योगियों की श्रपनी सहकारी क्र समितियाँ हो जो उन्हें कच्चा माल लाकर दें। ये ही समितियाँ उनके माल को श्रच्छे भावों पर वेचने का प्रबन्ध करें। उत्तर-प्रदेश, मद्रास तथा बम्बई में कपड़ा बुननेवाले उद्योगियों की सहकारी समितियाँ हैं जो सदस्यों को कच्चा माल देती तथा उनके कपड़े को कच्चे से कच्चे भावों पर वेचने का प्रबन्ध करती हैं। ऐसी समितियाँ प्रत्येक श्रीद्योगिक-त्तेत्र में होनी चाहिएँ। समितियों के होने से मध्यस्थ लोग उद्योगियों का शोपण नहीं कर सकेंगे।

द्सरी समस्या है, वैज्ञानिक यंत्रों की। ग्रव तक हमारे उद्योगी वहीं पुराने

श्रीर ट्रेट-उटे श्रीजारो श्रीर मशीनो का प्रयोग करते श्राण है। इससे न तो उत्पादन बढ़ना है श्रीर न उनकी श्राय में बृद्धि होती है। उनका माल मी उत्तम कोटि का नहीं वनपाता जिसने कारकानों में बने हुए माल की प्रतिवंशिता में कि भी नहीं पाता। इस समन्या के मुन्भाने के लिए उद्योगियों को नए नए श्राधुनिक यंत्र दिए जाने चाहिए। स्थान-स्थान पर ऐने केन्द्र कोले जाएँ जहाँ इन बन्त्रों का प्रदर्शन हो तथा उनका प्रयोग बतलाया जाय। सरकार ऐसे श्राधुनिक बन्त्र उद्योगियों को किस्तों पर दे श्रीर देखे कि वे उनका उपयोग कर रहे हैं या नहीं। सरकारी निस्त्री नियुक्त किए जाएँ जो इन बन्त्रों का प्रयोग उद्योगियों को सिखाने तथा यन्त्रों की ट्रंट-पृट के , सरम्मत भी करें। यह काम सहकारी-समितियों द्वारा भी श्रव्ही तरह किया जा सकता है। बिहार में इस काम के लिए समितियों हैं जो रेशमी कपड़ा बनानेवाले जुलाहों को मशनों का प्रयोग दिखाने श्रीर सिखाने का प्रयोग करती हैं।

प्रजी का श्रमाय उद्योगियों की तीसरी वही समस्या है। न तो इन लोगों के पास कच्चा माल खरीद ने को पैसा होता है, न ये मशीन खरीद पाते हैं श्रीर न इनकी इतना सामध्ये होती है कि माल दनाने के बाद श्रच्छे भागों का इन्तजार कर सके। इन्हें माल तैयार करते ही वेचना पड़ता है चाहे मान श्रमुल हो या न हो। ये लोग महाजन से या कच्चा माल वेचने वाले व्यापारी से स्पया, उधार लाते हैं। यह स्पया इन्हें ऊर्चा व्याज दर पर मिलता है श्रीर कमी-कमी तो इन्हें श्रपना माल ही ऋण देनेवाले महाजन या व्यापारी के हाथ वेचना पड़ता है। न तो इन्हें वेंकों से उधार मिलता है श्रीर न सरकार का ही कोई प्रवन्ध है। केन्द्रीय वेंकिंग जॉच कमेटी की सिकारिश है कि इस काम के लिए इनके लिए महकारी समितियाँ होनी चाहिए, जो सदस्यों को मामूली व्याज दर पर स्वया दें। श्रीचोगिक कमाशन का सुकाव है कि राज्य में उद्योगों के ढायरेक्टर को थोड़ी-थोड़ी राशि उद्योगियों को उधार देनी चाहिए। हमारा विचार है कि बड़े-बड़े उद्योगों को भाति इन उद्योगों को भी राज्य से सहायता मिलनी चाहिए।

छोटे उन्होगियों के पास अच्छे दामा पर अपना माल वेचने की भी सुविधाएँ नहीं हैं। जब तक इनमें काम करनेवालों को उनके माल के अच्छे दाम नहीं ंमिलेंगे तब तक उनको वह नाम करने में र्चाच नहीं होगी। सरकार की इनका माल विकवाने वा प्रवन्ध करना चाहिए। उत्तर प्रदेश मे एक एन्पोरियम ं खोला गया है जो बुटीर घटों में बने हुए माल का विज्ञादन करता है सथा माल वेचने का भी प्रवन्ध करता है। ऐसा संस्थाएँ प्रान्त-प्रान्त में होनी ं चाहिएँ। हमारे देश की ये वस्तुए ।वदेशों मे देचने का श्रद तक कोई प्रवन्ध नहीं था परन्तु ग्रव विदेशों में स्थिति हमारे दुनावासों में हमारी इन कलात्मक वस्तुत्रों के प्रदर्शन होने लगे हैं जिसने हमारी वस्तुत्रों का विज्ञापन होता है ि श्रीर विकने में सहायता मिलती है। बंबई में उद्योग-विभाग में एक स्थान य ं उप विभाग बनाया गया है जो कुटीर घटों में बना हुई वन्तुत्रा का दिज्ञापन े करता है। इस राज्य में माकेंटिंग ब्राफीसर नियुक्त विए हुए हैं जो माल के " वैचने का प्रवन्ध करते हें। ऐसा सगठन राज्य राज्य में होना चाहेए। इस विषय में सबसे बढ़ी ग्रावश्यकना यह है कि मरकार इन बलुग्रों को लोक-े प्रिय दनाने में सहायता करे। सरकारी विभाग इन उद्यागों में बनी हुई ा बखुय्रो का उपयोग करें तब जनता भी उपका उपयोग करत लगेगी। उत्तर ं प्रदेश की सरकार अपने प्रयोग की अभनाश वस्तुएँ इन्हीं उदीगों ने खरीदने लगी है। इस नीति को श्रन्य राज्यों में भा प्रत्साहन मिलना चाहिए। रं देन्द्रीय सरकार भी इन उद्योगों की प्रगति में विशेष रुचि लेने लगी है। १६४८ मे ग्रांखिल भारतीय कुटीर-धर्यो का वंर्ड वनाया गया थ जिस्का उद्देश्य देश-विदेशों में कुटीर-निर्मित दरतुको की लोकप्रिय बनाना है। इसी बोर्ड की सिफारिश है कि विदेशों में हमारे द्वावास और व्यापार किम्झनर हमारी इन वस्तुत्रों को प्रदर्शन करके विज्ञापन करें। ग्रावश्यकरा यह है कि देश में एक केन्द्रीय ट्रेनिंग संत्था भी खोलां जाय जहां कुटीर उद्योगियां की तरसम्बन्धी शिक्वा दी जाय । उसी प्रकार राज्य राज्य मे ऐसे बोर्ड होने चाहिएँ जो इन उद्येगों को प्रोत्साहन देने तथा इनके माल को बेचने का प्रवन्ध करें। यदि इस प्रकार संगठन से काम होगा तो हमारे प्राचीन गौरव के प्रतीक घरेलु-धंघे एक बार फिर उन्नत हो सकेगे। १६५०-५१ मे वेन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारो तथा ग्रन्य गुँग सरकारी गृंख्यात्रों को कुट र-घघो को उन्नत बनाने के लिए ६५ लाख रुपये दिये थे। इसके अर्थातरिक्त वेर्न्डाय सरकार ने विशेषुजो को जापान, डेन्मार्क, इगलैएड ग्रादि देशों में भी भेजा था जिससे वे वहाँ की स्थित का श्रद्ययन करके देखें कि क्या वहाँ की कार्य पढ़ित हमारे कुटीर-धधों में लागृहों सकती है ? ग्रांखिन भारतीय वार्ड का गत जनवरी में

- पुनर्मगठन किया गया है श्रीर उसको निन्म कार्य दे दिये गए हैं— (१) सरकार को छोटे तथा कुटीर-धंबों के मंगठन एवं विकास सम्बन्बी योजनाग्रो पर परामश्रोदेना.
- (२) सरकार को मुमाव देना कि छोटे तथा कुटोर-धवो श्रीर विशाल उद्योगों में किस प्रकार सहयोग बनाया जा सकता है,
- (३) कुटीर-चंचे सम्बन्धी मरकारी योजनात्रों को देखना तथा उन्हें कार्यान्ति करने में सहायता देना.
- (४) कुटीन-वंघो मे बने हुए माल को भारत तथा विदेशो मे विकयाने का प्रवन्य करना ।

प्रवन्य करना । याशा है भारत के नवीन श्रोद्योगिक कलेवर में इन उद्योगों को यथा , स्थान प्राप्त होगा ।

## १६--- ऋौद्योगिक श्रमिकों की समस्याएँ

हमारे देश में श्रोद्योगीकरण के साथ-साथ उद्योगों में काम करनेवाले मिको की संख्या तथा उनके रहन-सहन, खान-पान, रोज़गार, जीवन-मरण म्वन्धी समस्याएँ भी बढ़नी जा रही हूँ। इनकी इन समस्याश्रों का महत्व रकार ने भी मली प्रकार पहिचान लिया है। इसका प्रमाण हमें इस बात से नेलता है कि सन् १६३० से लेकर श्रव तक इन समस्याश्रों की जॉच-पड़ताल रने के लिए दो कमीशन नियुक्त हो चुके हैं। एक कमीशन १६३० में शाही कमीशन' के नाम से नियुक्त किया गया था श्रीर दूसरा कमीशन युद्ध जल में 'रेगें कमेटी' के नाम से नियुक्त हुश्रा था। इतना ही नहीं, श्रप्रैल १६४८ में प्रकाशित श्रपनी श्रीद्योगिक नीति में सरकार ने अम-कल्याण की प्रोर विशेष रूप से संकेत करते हुए कहा था कि देश में ऐसी व्यवस्था की जानी वाहिए जिससे श्रमिकों को भरा-पूरा रोज़गार मिल सके, उनको श्रव्छी तथा । याम मज़दूरी मिल सके तथा उनका रहन-सहन का स्तर सुधर सके। केन्द्रीय । यामनीय सरकार श्रमिकों के कल्याण के लिए श्रव कुछ सन्तोषजनक कार्य करने लगी हैं; किर भी इन श्रमिकों की कुछ ऐसी समस्याएँ हैं जिन्हें जानना प्रावश्यक है।

पहिले कारखानों में जब श्रमिकों की कमी होती थी तो गाँवों से श्रमिक नाने के लिए ठेकेदोर में जो जाते थे। श्रव यद्यपि श्राधिकाश उद्योगों में यह गत नहीं है श्रीर उन्हें श्रमिक लाने की श्रावश्यकता नहीं होती परन्तु फिर भी श्रनेक उद्योगों में यह प्रथा श्रव तक प्रचलित है। ऐसे उद्योगों में मजदूर नाकर भरती कराने का काम ठेकेदारों पर छोड़ दिया जाता है श्रीर यही ठेकेदार उनके काम की देख-भाल पर भी लगा दिए जाते हैं। इस प्रकार श्रमिक इन ठेकेदारों पर ही श्राश्रित वन जाते हैं। ये ठेकेदार श्रमिकों से उन्हें काम दिलाने के वदले में रिशवत लेते हैं श्रीर उन्हें श्रनुचित से श्रनुचित वातों के लिए भी दवाते रहते हैं। शाही कमीशन ने सिकारिश की थी कि श्रमिकों के लिए भी दवाते रहते हैं। शाही कमीशन ने सिकारिश की थी कि श्रमिकों

की भरती का काम ठेकेदारों पर न छोड़ कर श्रम-श्रफ्त को दे देना चाहिए। श्रम-श्रफ्त ही उन्हें भरती करें तथा वे ही उन्हें निकाले। इन श्रम-श्रफ्त रो को राज्य की श्रोर से इस कार्य में शिक्षा मिलने का प्रवन्थ होना चाहिए। इसी सिफारिश के श्रनुसार उत्तर प्रदेश, वम्बई, बंगाल तथा श्रन्य राज्यों की सरकार श्रम-श्रफ्त सो को शिक्षा देने की सुविधाएँ देने लगी हैं। इसके श्रितिरक्त श्रमिकों को भरती कराने के लिए 'काम दिलाग्रों दफ्तर' खोले गए हैं जो वेकार लोगों को रोजगार दिलाने का प्रवन्ध करते हैं। १६४७-४८ में कुल मिला कर ५३ 'काम दिलाश्रों दफ्तर' ये जिनमें ७ प्रादेशिक तथा ४६ उप-प्रादेशिक दफ्तर ये। श्रव इनकी सख्या बढ़ती जा रही है। परन्तु इस योजना को विस्तृत बनाने की श्रावश्यकता हैं। प्रत्येक जिले में एक 'काम दिलाश्रों दफ्तर' स्थापित होना चाहिए जिससे उस जिले के निवासी सरलतां से वहाँ तक पहुँच सके श्रीर उन्हें काम पाने में श्रासानी रहे।

अमिको के सम्बन्ध में हमारे यहाँ एक समस्या यह है कि ये अमिक उद्योगो में स्थायी रूप से रह कर काम नहीं करते। ये लोग थीड़े दिन काम करते हैं श्रीर जब कुछ रुपया इनके पास इकड़ा हो जाता है तो काम पर श्राना बन्द कर देते हें श्रीर जब पैसा पास नहीं रहता तो फिर काम पर श्राने लगते हैं। शाही कमीशन ने श्रपनी रिपोर्ट में लिखा है कि 'भारतीय श्रमिकों के विषय में सबसे बड़ी कठिनाई यह हे कि वे स्थायी का से काम नहीं करते। इसका कारण यह है कि ये लोग गाँवों से श्रपने खाली समय में उद्योगों में काम करने के लिए शहरों में चले श्राते है श्रीर जब इनकी इच्छा होती है तभी फिर गॉवों में लौट जाते हैं। इस प्रकार भारतीय श्रम स्थायी नहीं होता । इसका दुष्परिणाम यह होता है कि उद्योग में कभी-कभी अमिको की कमी हो जाती है जिसते उत्पादन कम होने लगता है। अमिकों के स्थायी न रहने के श्रानेक कारण हैं। ये लोग श्रिषिकाश में कृपक होते हैं ग्रतः जैसे ही कृषि का समय श्राता है ये उद्योगो को छोड़कर गोंवों में लौट जाते हैं। दूसरे, इन्हें श्रपने गोंवों तथा श्रपने परिवारों का इतना मोह होता है कि थोड़े दिन उद्योगों में काम करने के पश्चात ही इन्हे उनकी याद श्राती है श्रीर वे वही चले जाते हैं। श्रमिको को स्थायी बनाने के लिए यह श्रावरयक है कि उन्हें उद्योगों के श्रास-पास रहने सहने की श्रच्छी

खासी सुविधाएं दी जाएँ जिससे वे अपने वाल-वच्चों के साथ वहाँ रह सकें। इससे उनको अनुपिस्थित बहुत कुछ सीमा में कम हो जायगी। परन्तु किर भी यह समत्या पूर्ण रूप से हल नहीं हो सकती। पिछले कुछ वर्षों में इंपे-उत्पादन में कृमी होने के कारण तथा कृषि पर अधिक दवाव होने के कारण प्रामीण जनता स्थायी रूप से शहरों में आकर बसने लगी है और उद्योगों में काम करती है। कुछ ऐसा देखने में भी आया है कि अमिकों की अनुपिधित और अस्थायित्व के और भी कारण हैं जैसे वीमारा, उद्योगों में अधिक समय तक काम करने की यकावट, श्रीद्योगिक संघर्षों का मय; सामाजिक तथा धार्मिक रोति-रिवाज, नौकरी के स्थायित्व के विषय में उनका सन्देह, श्रादि, श्रादि। यदि उद्योगाति इन कठिनाइयों को दूर करें तो अमिक स्थायी बन सकते हैं और उद्योगों को यह समस्या सुलभ सकती है।

श्रमिको के विषय मे एक समस्या यह बतलाई जाती है कि वे श्रपने काम में कुशल नहीं होते । भारतीय श्रमिक श्रन्य देशों के श्रमिकों की श्रपेत्ता बहुत श्रकुशल होता है। इसका श्रधिकांश उत्तरदायित्व उनके मालिको पर ही है। उनके मालिक न तो उन्हें उनके काम की शिक्षा देते हैं श्रीर न इस वात की देख-भाल करते हैं कि जिन परिस्थितियों में वे काम कर रहे हैं वे उनके अनु-कूल हैं या नहीं । कारखाना की सकाई, स्वच्छता तथा स्वास्थ्य सम्दन्धी सुविघात्रों से श्रमिको की कुरालता पर काफी प्रभाव पड़ता है। हमारे देश के उद्योगपति इन वातों का विशेष ध्यान नहीं करते । न तो अमिको की बीमारी में उनकी . स्रावर्यक देख-भाल की जाती है स्रीर न उनके हित-कल्याण का हो ध्यान रक्ला जाता है। इससे उनकी कार्यस्तमता कम होती है। फिर उनके मालिक उनसे श्रायश्यकता से श्रधिक काम कराते हैं। यदि इन बातो मे सुधार कर दिया जाय तो श्रम की क़ुशलता के विषय में जो कठिनाई हैं वह दूर हो सकती हें श्रीर श्रमिक कुराल वन सकते हैं। सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नियम बनाए हैं जिनके अनुसार उद्योगातियों को अभिकों के हित-क्ल्याण की श्रावश्यक सामग्री जुटानी पड़ती हैं । काम करने के घएटे भी नियमानुसार निश्चित किए जाने लगे हैं। परन्तु इतना होने पर भी श्रमिक तब तक कुशल नहीं बन सकता जब .तक कि उरे ग्रावश्यक शिद्धा न दी जाय । इसके लिए शिद्धा-केन्द्र होने चाहिएँ जहाँ अभिक ग्राने-ग्राने कामो की प्रारम्भिक शिचा ले सकें । इसके ग्रानिरिक्त उन्हें ग्रच्छा खाना, ग्रच्छा कपड़ा, मकान, ग्रामोन-प्रमोद की सुविधाएँ भी मिलनी चाहिएँ ।

ग्रीद्योगिक अमिकां की एक ग्रापनी समस्या यह है कि शहरों में उनके रहने का कोई उचित प्रवन्ध नहीं होता । उनके मकान छोटे, गनदे श्रीर सड़े हुए होते हैं। उनमें संडास ग्रीर स्नानगृहों का कोई उचित प्रवन्ध नहीं होता। कहा-कहा तो वे इतने पास-पास होते हैं कि उनमें रोशनी ग्रीर हवा की समुचित व्यवस्था भी नहीं होती। बड़े-बड़े शहरों में तो मकान की ग्रीर भी कठिन समस्या है। वहाँ जमीन की कभी होने के कारण बड़े-बड़े चॉल बना दिए जाते हैं जिनमे एक-एक मे २०-२० परिवार रक्ले जाते हैं। एक-एक परिवार के हिस्से में एक-एक कमरा श्राता है। श्रमिकां की इस समस्या को दूर करने तथा उनकी कार्य-कुशनता बढाने के हित में यह यावश्यक है कि उनके रहने का समुचित प्रवन्ध हो । उद्योगगतियो तथा सरकार को भी इस विपय में ध्यान देना चाहिए। ग्राप्रैल १९४८ मे श्रापनी ग्रीद्योगिक नीति घोषित करते समय सरकार ने १० लाख मजदूर-गृह बनाने तथा इस सम्बन्ध मे देख-रेख करने के लिए एक स्थायी बोर्ड बनाने का निश्चय किया था। ग्रामी तक इस विपय में कोई ठोस कार्य नहीं किया गया है। वस्वर्ड राज्य मे १६४६ में एक कानून बनाया गया था जिसके श्राधीन जनवरी १६४६ में एक हाउसिंग दोई बनाया गया था। वम्बई राज्य की सरकार ने ५% करोड़ काये की लागत से ६५०० मजदूर-गृह बनाने का निश्चय किया है। भारत सरकार ने खानों में काम करनेवाले मजदरा की गृह-समस्या मुलभाने के लिए एक कीप स्थापित किया है। असिकी तथा उद्योगी के हित में इस समस्या को शीव मुलकाने की श्रावश्यकना है। इस सम्बन्ध मे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारा, स्थानीय सरकारा तथा श्रम-संस्थायो-सभी को काम करना चाहिए।

श्रमिकां की श्रपनी द्सरी समस्या सामाजिक सुरत्ता की है। श्रमिको को दुर्घटनात्रां, वेकारी, दीमारी तथा श्रन्य श्राकस्मिक जीवन-संकटो से सुरिक्त बनाने की श्रावश्यकता है। उसकी श्राय तो इतनी श्रिषक होती नहीं कि वह मिविष्य में श्रावश्यकता पड़ने पर उस पर निर्भर रह सके। श्रातः उसके भविष्य

के लिए कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए जिसके सहारे वह ग्रागे श्रानेवाली कठिनाइयों को पार कर सके। पश्चिमी देशों में अमिकों के लिए इस प्रकार की श्रनेक सुविधाएँ दी जाती हैं। हमारे देश मे सामाजिक सुरह्मा की उतनी श्रधिक यवस्था तो ग्राभी नहीं हो सकी है जितनी इंगलैंगड में या ग्रान्य देशों में है, परन्त पिछले कुछ वर्षों में इस ग्रीर उल्लेखनीय परिवर्तन हुए हैं। श्रमिक-हर्जाना कानून बनाए गए हैं जिनके अनुसार अभिको के साथ काम करते-करते कोई दुर्घटना होने पर उन्हे हर्जाना टिया जाता है। इससे श्रमिको की एक समस्या इल हो गई है। स्वास्य सुरत्ना की छोर भी सरकार ने कुछ, काम किया है। ब्रप्रैत १६४८ में एक एम्ब्रोईज इन्श्योरेन्स एक्ट बना दिया गया है। इस कान्न के अन्तर्गत श्रमिकों के स्वास्य-सुरज्ञा की योजना एक कारपोरेशन को सोंप दी गई है। इस कारगोरेशन में केन्द्रीय सरकार के अम-मन्त्री, चेन्द्रीय सरकार का स्वास्य मन्त्री, उद्योगपितयों के प्रतिनिधि तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि होते हैं। इसमें श्रमिकों की सामाजिक सुरचा के लिए एक कोप बना हुआ है जिसमें मालिको तथा श्रमिको द्वारा राशि जमा होती है, सरकारी सहायता भी जमा होती है तथा ग्रन्य किन्हीं साधनों से जो राशि प्राप्त हो सके, वह भी जमा होती रहती है। केन्द्रीय सरकार ने प्रथम पाँच सालों में कारपोरेशन के संचालन व्यय का दे भाग देना स्वीकार किया है तथा प्रान्तीय सरकारे, श्रमिको की चिकित्सा मे जो व्यय होता है उसकी राशि जमा करती हैं। उद्योगपित ग्रीर श्रमिक जो राशि जमा करते हैं वह कानून द्वारा निर्धारित कर दी गई है। श्रमिको की राशि उनकी तनख्वाह से काट ली जाती है। राशि प्रति सप्ताह जमा करली जाती है। इस प्रकार जो कोप बना हुआ है उसमें से अमिकों को उनकी बीमारी के समय में, हित्रयों को उनके जापे के दिनों में तथा श्रमिकों को उनके साथ दुर्घटना होने पर सहायता दी जानी है। अभिको की मृत्यु होने पर उनके भ्राश्रित परिवार के लोगों को भी सहायता दी जाती है। इस प्रकार इस योजना से श्रमिकों को सामाजिक सुरचा की पर्याप्त सुविधाएँ मिल गई हैं। स्त्रियां के लिए भिन्न-भिन्न राज्यों मे जाये के दिनों में सहायता देने के लिए कोप वने हुए हैं। हाल ही मे सरकार ने मजदूरों के लिए प्रॉवीडेएट फएड योजना बनाई है। यह योजना अभी कुछ उद्योगों में ही लागू हुई हैं परन्तु शनैः शनेः

इसे बढ़ाकर श्रन्य उद्योगों में भी लागू किया जायगा।

अमिको की अपनी तासरी समस्या मजद्री की दरो के बारे में हैं। एक ही प्रकार के काम के निए एक ही केन्द्र या कारखाने में या भिन्न-भिन्न कारखानों में भिन्न-भिन्न वेतन की दरें होती हैं। श्रीमकों का वेतन न तो उनके रहन-सहन के हिसाब से दिया जाता है ग्रीर न वह उनके पारिवारिक व्यय के लिए पर्यान ही होता है। कही-वहीं तो वेतन नियामत रूप से भानहीं दिया जाता छौर उनके हिसाव में कभी-कभी गडवड़ी कर दी जाती है। इसके लिए उनको मजदुरी की नियन र दर बोध देने की छा।वश्यकता है। इस समस्या को सरकार ने कानृन बनाकर मनी प्रकार सुलक्काने की चेटा की है। मजदूरी-सुगतान कानून बना दिया गया है जो २०० रु० मासिक से कम मजदूरी पानेवाले श्रामिको पर लागू होता है। पहिले यह कानून वेवल कारखानो मे काम करने वाले मजद्रो में ही लाग होता था परन्तु जनवरी १६४⊏ से यह खानो में काम करनेवाले अमिको के लिए भी लागु कर दिया है। इस कानृन मे वेतन समय पर दिए जाने तथा वेतन में से कार्ट जानेवाले जुर्माने ब्रादि वातों की व्यवस्था की गई है। इसी प्रकार १६४८ में निम्नतम मजदूरी कानून पास किया गया है। इसके स्रतुसार श्रमिको को मिलनेवाली निम्नतम मजद्री की दरें निश्चित कर दी गई है। इससे अमिको की वेतन सम्बन्धी समस्याएँ ऋधिक सीमा तक हल हो गई है।

श्रीमको मे पर्याप्त श्रीर सुचार संगठन न होने के कारण उन्हें श्रपने मालिको से श्रपने श्रिधिकारो की माँग करने में बड़ी श्रइचनें रही हैं श्रीर कर्मा-कभी तो वर्ग-सवर्प इतना बढ़ जाता है कि श्रमिको को श्रनुचित बात के लिए भी दवा कर उनसे काम लिया जाता ह। पर-तु श्रव यह समस्या इतना भीपण नहीं रही हैं जितनां दस वर्ष पहिले थे। श्रीवोगांकरण के साथ-साथ श्रमिको में चेतना श्राती रही है श्रीर उनका संगठन भी होता जा रहा है। उनकी श्रपनी श्रम-संस्थाएँ हैं जो सदस्यों के हितों की रच्चा करती हैं। सरकार ने इन संस्थाश्रों को मान्यता देने के लिए ट्रेड-यूनयन-कानून पास कर रक्खे हैं जिनके श्रनुसार इन संस्थाश्रों का सरकार श्रीर उद्योगप्रतियों के साथ सम्पर्क बना रहता है। श्रमिको तथा उनके मालिको के बीच मे होनेंवाले कगडों का

निपटारा करने के लिए भी सरकार ने ट्रेड डिस्पुट एक्ट पास किया हुआ है जिसमें इन भगड़ों को सुचार रूपेण निपटाने को व्यवस्था की गई है। इस प्रकार श्रीद्योगिक अमिकों की श्रनेक समस्याश्रों का समाधान करने के लिए सरकार ने प्रयत्न कर रक्खें हैं। यदि इन उपायों को सफल बनाया जा.सका तो अमिकों की स्थिति निश्चित ही सुधर जायगी परन्तु इस कार्य में सरकार, उद्योगपति तथा अमिक—तीनों को ही काम करना चाहिए।

# २०-भारत में पर्यटन-उद्योग का विकास

'पर्यटन-उद्योग' विदेशी मुद्रा कमाने का एक ऐसा सरल साधन है जिसके द्वारा राष्ट्रीय आय तथा अन्तर्राष्ट्रीय सद्भावना—दोनो ही बढ़ाए जा सकते हैं। सुदूर पूर्व तथा पश्चिम के श्रानेक राष्ट्र नई-नई योजनाएँ वन।कर श्रापने-श्राने पर्यटन-उद्योग को उन्नत बनाते रहे हैं। एशिया तथा सुद्र पूर्व के आर्थिक कमीशन ने सुक्ताया है कि भारत में भी इस उद्योग को उन्नत बनाकर डॉलर कमाए जा सकते हैं। कमीशन का विचार है कि भारत के प्राकृतिक, ऐतिहासिक एव सास्कृतिक दर्शनीय स्थान डॉलर कमाने मे ग्राधिक योग दे सकते हैं। वैसे तो हमारा देश विदेशी यात्रियो व दर्शको का केन्द्र रहा है परन्तु उनका चेत्र श्रीर उद्देश्य केवल धार्मिक था। श्रव भारत के प्राकृतिक स्थानो को विदेशी दर्शको का मन्रेरज्जन-त्त्रेत्र वनाकर विदेशी मुद्रा कमाई जा सकती हैं। हिमाच्छादित हिमालय की चोटियाँ, काश्मीर की मनोहर घाटो, विभिन्न जलस्रोत व राजपूताना का सौदर्य प्रकृति की देन है। इसी भाँति ताजमहल, विशाल दुर्ग, श्रजन्ता-एलोरा की चित्रकारी तथा हिन्द् कालीन श्रन्य ऐतिहासिक स्थान विदेशियों के लिए श्रद्भुत चमस्कार हैं। इन्ही सब स्थानों का भ्रमण करने के लिए यदि अमेरिका से दर्शक आने लगे तो देश के 'पर्यटन-उद्योग' से डॉलर कमाए जा सकेंगे। ग्रमेरिका के दर्शक देशाटन-पर्यटन में ही ११,००,००,००,००० डॉलर प्रति वर्ष व्यय करते हैं। योस्प के देश इसी उद्योग से विपुत डॉलर-राशि कमाते रहे हैं। १६४८ से १६५१ तक योदप को 'पर्यटन-उद्योग' द्वारा लगभगु ३,००,००,००,००० डालर मिले । इगलैंड ने इन्ही तीन वर्षों मे इस उद्योग द्वारा १४,००,००,००० डॉलर कमाने की योजना बनाई थी। १६४८ में इंगलैंग्ड ने 'पर्यटन-उद्योग' द्वारा निर्माण-उद्योग की श्रपेत्ता श्रधिक डॉलर कमाए । उस वर्ष ५,००,००० से भी श्रधिक विदेशी दर्शको ने श्रपना श्रवकाश समय इंगलैएड में न्यतीत किया। इन 'पर्यटको' ने लगभग ४,७०,००,००० पौएड इंगलैंग्ड में व्यय किए जिनमे से २,१०,००,०००

र्पाएड के डॉलर तथा बाकी के अन्य दुर्लभ मुद्रा कमाए गए। १६४६ के प्रथम ६ महीनो मे २,५०,००० से भी श्रिधिक दर्शक इंगलैंग्ड मे श्राए तथा उस वर्ष कुल मिलाकर उन्होने ४५,००,००० पौएड वहाँ खर्च किए । स्विटजरलैएड का तो यह प्रमुख राष्ट्रीय उद्योग है जिसके द्वारा राष्ट्रीय श्राय का श्रिधिकाश भाग कमाया जाता है। वहाँ की सरकार विज्ञापन पर विपुल धन राशि व्यय करके विदेशी दर्शको को अपने देश के प्राकृतिक दृश्य देखने के लिए आकर्पित करती रहती है जिससे प्रतिवर्ष श्रसंख्य दर्शक वहाँ ग्राकर श्रपना समय व्यतीत करते ह थ्रौर सरकार उनसे विदेशी मुद्रा कमाती है। केनेडा, वेल्जियम, स्पेन, लग्जमवर्ग तथा जापान श्रादि देशों ने श्रपने-श्रपने 'पर्यटन-उद्योग' की वढाने के लिए विस्तृत योजनाएँ बनाई हैं। केनेडा की-सर्कार विदेशों में अपने देश के विज्ञापन पर श्रुतल राशि व्यय करती रही है। नीदरलैएड, वेल्जियम तथा लग्जमवर्ग ने मिलकर संयुक्त योजना के खनुसार खपने खपने उद्योगों को बढ़ाने का काम ग्रारम्भ कर दिया है। स्पेन में विदेशियों को ठहरने के लिए होटलो का प्रवन्ध किया गया है तथा ऐसे होटलो को धन की सहायता देने के लिए एक विशेष बैंक स्थापित किया गया है। १६४६ में स्पेन में लगभग ३,००,००० विदेशी श्राए जिनसे वहाँ की सरकार ने विदेशी मुद्राएँ कमाई । जापान में भी विदेशी दर्शको को श्राकर्पित करने के लिए नई नई योजनाएँ बनाई जा रही हैं। 'दिन्निणी ग्राफ्रीका पर्यटन कारपोरेशन' ने विदेशी दर्शको को नई-नई सुविधाएँ देकर श्रपना यह उद्योग बढा लिया है। हमारा पडीसी देश लका भी 'पर्यटन-उद्योग' द्वारा ही ६०,००,००० रुपये के ग्रास-पास प्रति वर्ष कमाता रहा है। १६४८ में लंका की सरकार ने २,६०,०९० रुपये पर्यटन-उद्योग के विकास पर न्यय किए थे। मीरत यद्यपि इस दृष्टि से एक धनी देश है परन्तु किर भी इस श्रीर विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। ब्रिद्रेशी दर्शकों को भारत श्राने में त्राकर्षित करने के लिए इस बात की ग्रावर्श्यकता है कि उन्हें भारत के उन त्र्याकर्षक स्थानो का बोध कराया जाय तथा दंशीनीय स्थानो के चल-चित्र विदेशों में प्रदर्शित किए जाएं। देश-देश में 'पर्यटनीसूचना समिति' व भ्रमण-सूचना-केन्द्र स्थापित होने चाहिएँ जो इस प्रकार को विज्ञापन करे, प्रचार करे श्रीर भारत श्रानेवाले दर्शको को देश के विभिन्न दर्शनीय स्थानो का पूरा-पूरा

ज्ञान करा सके । श्रायर ने एड का 'श्रायर-दर्शक-संध' तथा श्रमरीका का 'दिचिण श्रमरीका दर्शक कारपोरेशन' विदेशी दर्शको को विभिन्न प्रकार की ऐसी सुविधाएँ देने हैं जिससे भ्रमण करने में सुविधा हो व दर्शकों को यानायात-साधन, निवास-एह तथा मोजन श्रादि की उपयुक्त सुविधाएं प्राप्त हो । हमारे देश में भो ऐसी सस्याए होने चाहिएँ।

भारत सरकार ने भी प्रव देश के 'पर्यटन उद्योग' को विकास करने की विस्तृत योजना बनाई है। काश्मीर की मनोरम बाटी के रगीन चलचित्र तैयार कराए हें जो विदेशों में दिखाए जाते हैं। गन वर्ष सरकार ने 'काश्मीर स्रास्री' 'कारमीर की सैर' स्रान्दोलन उटा र थे । इनसे विदेशी दर्शकों की स्राकर्वित करने में काफी सहायना मिली। पर्यटन-सूचना-पुस्तक तथा श्रन्य ऐसे ही तरह-तरह के रंगीन इङ्तिहार विदेशों में वितरित किए गए हैं जिनसे श्राकर्षित होकर विदेशी इमारे यहाँ आकर अवकाश विताने लगे हैं। केर्न्द्राय सरकार के यातायात विभाग ने इस उद्योग का दायित्व ग्रपने ऊपर लेंकर एक समिति वनाई है जो इसके विकास की योजनात्रों पर विचार करके कार्यान्वित करती है। विडेशो दर्शकों को यातयात की विशेष सुविधाऍ दी जाने लगी हैं। पर्यटको के लिए त्रायात-निर्यात सम्बन्धी नियम ढीले कर दिए गए हैं। अब कोई भी विदेशी दर्शक स्रपने प्रयोग के लिए खुली शराब बोतल मे ला सकता है। पहिले एक दर्शक विना चुंगी चुकाए ऋपने निजी प्रयोग के लिए केवल एक वड़ी, एक फाउएटेनपैन तथा एक केमरा ला सकता था परन्तु श्रव प्रत्येक दर्शक दो-दो वरतुएँ ला सकता है। पहिले पालम हवाई ग्रड्डे पर श्राए हुए दर्शक को रजिस्ट्रेशन सर्टीं फिकेट लेंने के लिए १५ मील चल कर दिल्ली ल ना पड़ता था परन्तु श्रव सुविधा टेने की दृष्टि से यह रिजस्ट्रेशन सर्टीफिकेट हवाई श्रहु पर मिलने का प्रवन्य कर दिया गया है। विदेशों मे हमारे राजद्तों के पास 'पर्यटन-पत्र' रख दिए गए हैं जो विदेशों से भारत ग्रानेवाले पर्यटकों को दिए जाते हैं। इस प्रकार उन्हें भारत सरकार के पास लिखा पढ़ी करने की श्रावर्यकता नहीं होती। सरकार की योजना है कि देश में श्राए हुए दर्शको को एक विशेष प्रकार के परिचय-पत्र दे दिये जाएँ जिनको दिखा कर दर्शकों को चुंगी की सुविधा मिले तथा उनको ठहरने के लिए श्रारामगृह एव डाकवंगलों की स्विवाएँ भी मिल सकें। ब्राजायबघर तथा ब्रान्य दर्शनीय त्थानो के प्रवन्धक इन पत्रों को देखकर दर्शकों को सब प्रकार की सुविधाएँ दे। रेल में यात्रा करते समय विदेशी पर्यटक अपनी पसन्द का भोजन कर सके इसका प्रबन्ध भी कर दिया गया है। दिल्ली, श्रागरा, वंबई, कलकत्ता, शिमला, दार्जीतिंग, हैदराबाद, जयपुर श्रादि-श्रादि प्रमुख स्थानों पर 'पर्यटन-नेन्द्र' खोले गए हैं जहाँ से पर्यटको को श्रावश्यक सूचना श्रीर सुविधाएँ मिलती हैं। सरकार दर्शको को 'मार्गवाहक' साथ देने का भी प्रबन्ध करने लगी है। स्पेशल रेलगाहियो तथा मोटरो का भी दर्शकों को घुमाने का प्रवन्ध किया जा रहा है। पर्यटन-उद्योग के विकास की योजना में सरकार ने होटलों की सुविधाश्रों को बढ़ाने का काम भी सम्मिलित कर लिया गया है। होटलो में टेलाफोन आदि वस्तुक्रों की स्विघाएँ वढाई जा रही हैं। होटलों का स्तर ऊँचा किया जा रहा है जिससे विदेशी दर्शकों को ठहरने में श्रम्विधाएँ न हो। सरकारी 'दर्शकवाहक' (Guides) तैयार किये जा रहे हैं जिससे वे नियम के साथ दर्शको को सभी स्थान दिखा सके ग्रीर दर्शनीय वस्तुग्रों का महत्व समभा सके । १६५०-५१ में सरकार ने विज्ञापन पर ५ लाख रुपये तथा प्रादेशिक संगटन पर २ लाख रुपये व्यय किये थे। इससे ज्ञात होता है कि सरकार 'पर्यटन-उद्योग' का महत्व भली भॉति समभने लगी हैं | यह निश्चित है कि इस उद्योग के विकास से केवल विदेशी मद्रा ही की कमाई नहीं होगी वरन भारत ग्रौर श्रन्य देशों की सांस्कृतिक प्रन्थि दृढ़ होगी श्रीर दर्शको द्वारा हमारे वैको, वीमा-कम्पनियो तथा कुटार-धन्धों को भी प्रगति मिलेगी।

पत्र वेचकर पूँजी प्राप्त करने का तो हमारे यहाँ श्राधिक प्रचार ही नहीं हे। त्रहमदानाद की ५६ मिलों में कुल पूँजी का लगभग १ प्रतिशत भाग ऋग-पत्र वेचकर प्राप्त किया गया है जबकि इझलैंगड के उद्योग कुत पूँजी की त्रावश्यकतात्रों का २० प्रतिशत से भी त्रिधिक भाग ऋग-पत्रों को वेचकर प्राप्त करते हें । ऋण पत्रो का प्रचार न होने के अनेक कारण हें जिनका यहाँ वर्णन करना उचित नही। जहाँ तक लोगों से जमा-राशि लेकर पूँजी प्राप्त करने का प्रश्न है सो यह प्रथा देश भर में प्रचलित नहीं है। केवल बम्बई श्रीर श्रहमदाबाद की स्रोर हो जमा लेकर पूँजी का काम चलाया जाता रहा है। परन्तु इस प्रथा मे एक वडा भारी दोष रहा है। जब तक उद्योग लाभ कमाते रहते है तब तक जमा करनेवाले लोग श्रपनी-ग्रपनी रकम उसमे जमा रखते हैं और ज्यों हो कमो हानि हो जाती है या भ्रन्य कोई ग्रस्थायी सकट ग्रा जाता है तभी वे लोग अपनी-अपनी जमा-राशि निकालने लगते हैं जिससे उद्योगों में पूँ जी की कमी हो जाती हैं श्रौर वे कभी-कभी बन्द भी हो जाते हैं। न्यापारिक वेंको की कुछ श्रपनी ऐसी कठिनाइयाँ हैं जिनके कारण वे उद्योगों की सहायता नहीं कर सके हैं। उद्योगों में प्रायः दोर्घकाल के लिए पूजी की आवश्यकता पडतो है परन्तु व्यापारिक वैक ग्रामी रकम दोर्घकाल के लिए उधार नहीं दे सकते क्योंकि उन्हें सदैव यह भय रहता है कि न मालूम कब उनके बाहक अपनी जमा-राशि निकालने त्रा जाएँ। उस परिस्थिति मे बेंकों को संकट का भय रहता है। हॉ, ये बैंक श्रल्मकाल के लिए ऋण देते रहे है परन्तु वह भी बहुत कम । इसका अर्थ यह है कि हमारे व्यापारिक वैक उद्योगों को आरम्भ में सहायता नहीं कर पाते वरन् उद्योगों के चालू हो जाने पर ही थांड़ा-बहुत सहायता करते हैं जो उद्योगों को पर्याप्त नहीं होती।

इन कठिन परिथितियों में हमारे मेनेजिंग एजेएट्स ही उद्योगों को जन्म देते रहे हें ग्रीर वे ही इनका लालन-पालन भी करते रहे हैं। श्रपनी साख पर वे श्रूण लेकर उद्योगों को देते हैं, श्रपनी साख श्रीर ख्याति पर कम्पनियों के श्रूण वेचते हैं, श्रूणपत्र वेचते हैं तथा श्रावश्यकता पहने पर वे श्रपने पास से श्रूण देकर उद्योगों की सहायता करते रहे हैं। इसमें सन्देह नहीं कि हमारा देश श्राज जो भी श्रीद्योगिक प्रगति कर सका वह है सब मेनेजिंग एजेएटस के परिश्रम का फल हैं। परन्तु श्रब यह साधन भी देश की श्रीदाोगिक त्रावश्यकतात्रों के अनुदाल नहीं पडता । भृतकाल में इन लोगों ने श्रौद्योगिक च्लेत्र में कितन, ही महान् काम किया हो परन्तु श्राज के युग मे इनकी भी कुछ सीमाएँ हो चर्ला हैं। वर्नमान योजनात्रों के त्रमुसार जिस गति से देश का श्रीदांगीकरण होना है उसके लिए प्रॅंबी ज़ुटाने का काम करना श्रव मेनेजिंग एजेएट्स वे वश का काम नहीं है। श्रव यह प्रणाली प्राचीन, कुठिन तथा श्रयोग्य सिद्ध होती जा रही है तथा नए-नए उद्योगो को जमाने श्रीर पुराने उद्योगों को संगठित करने का काम इनके वश का रोग नहीं है। दूसरी बात थौर है। ये लोग जनसाधारण में अपने प्रति विश्वास नहीं जमा सके हैं। पिछले दिनों मे इन्होने उद्योगों को श्रपने हाथ की कटपुतली बनाकर जिस प्रकार नच'या है श्रीर कम्यनियों के श्रंशधारियों का जो शोपण किया है वह कहने की बात नहीं है। निश्चित ही, इन्होंने ब्रानेक मस्ते हुए उद्योगों को जीवन दिया परन्तु ग्रनेक जीवित उद्योगों को पहिले भूटा मृत बना कर ग्रिथिकार मे ले लिया श्रीर वह स्वयं उसके श्रिधिपति बनकर उसको बढ़ा दिया परन्तु त्र्यशघारियों को मृत बना दिया। यह ठीक है कि इनके पास उद्योगों के लिए पूँजी का सहारा था परन्तु पूँजी के बल पर इन्होने उद्योगों की सेवा नहीं की वरन् उन्हें गुलाम बनाया । देश के वर्तमान ख्रीर भावी ख्रीद्योगिक संगठन में मेनेजिंग एजेएट्म स्रव श्रधिक काम के नहीं रहे हैं। कुछ दिनों चाहे स्रभी इनसे श्रीर काम निकाल लिया जाय परन्तु श्रन्न में चल कर तो उद्योगों की वित्त समत्या का स्थायी श्रीर हितकारी इल निकालना ही है ।

विदेशी पूँजी की बात यह है कि ग्रव तक इसकी सहायता से भी देश के श्रीचोगीकरण में काफी योग मिला है। परन्तु इसके विषय में भी ग्रव लोगों में तरह-तरह के सन्देह होने लगे हैं। विदेशी पूँजी में कुछ ऐसे दोष ग्रा गए हैं जिनसे हमारे राजनैतिक हितों को चोट लगती रही है। परन्तु फिर भी किस मात्रा में ग्रीर किस सीमा तक इसके द्वारा उद्योगों की वित्त समस्या इल हो सकती है इसका विवरण श्रगले पृष्ठों में किया गया है।

पिछुते कुछ वर्षों मे वर्तमान उद्योगों की वित्त-समस्या कुछ सुलक्तिी-सी दीख पड़ी है। नई-नई वेंको तथा इन्स्योरेन्स कम्पनियों के स्थापन से उद्योगों को

कुछ सहायता मिली है। ये संस्थाएँ उद्योगों की वित्त समत्या में कुछ दिल-चरती लेने रहे हैं। श्रीर इन्होंने। श्रीचोतिक कम्मनियों के श्रेश तथा। ऋग्-पत्र खरीद कर ग्रीर भ्रात्मकालीन ऋण मं, देकर उनकी सहायता की है। किसी किमी सामले से तो इस बैकों ने उद्योगों को बहुत प्रशंसनीय सहायता दी हैं। ही हो। गिक कस्पनियों तथा व्यामारिक वैंकों के संचालक वहीं व्यक्ति होने के कारण उन्होंने उद्योगों को वित्त सहायता देने में कानी योग दिया है। १६४८ में 'शौद्योगिक वित्त कारगोरेशन' खोज कर सरकार ने भी उद्योगों की वित्त समत्या बुद्ध सामा तकहन करने का प्रयन्त किया है। इस कारगेरेशन की पूँजी १०० करोड काया है और अपने वीन वर्ष के जीवन में इसने अनेक उद्योगों की वित्त सहायता दी है। इसने ग्रथिकतर दोर्घकात्तीन तथा मध्यकातीन ऋण दिए हें तथा यह ब्रोक् किक कम्मनियों के ब्रांस तथा ऋण-पत्र वेचने में भी उनके सहायता करता है। कड़े राष्यों में भी 'प्रान्तीय ख्रौद्योगिक वित्त कारपो-रेशन' दनाए ला चुके हैं जो राज्यों के उद्योगों को विक्त सहायता देते हैं। परन्तु इन सबसे भी उद्योगों की वित्त समस्या सुक्तभानी नहीं हैं । भारतीय ष्ट्रीदोगिक विन कारपोरेशन केवल सीनित मात्रा ने ही उद्योगों की सहायता कर सकता है। इसके ऋगा देने की शर्ते कुछ कम सरल नहीं है। अब तक इसने कुल मिला कर कोई १२ करेग्ड काया ऋण दिया है। आज जब कि हमारे देश में श्रीचोगिक विकास का इतना भारी कान बाकी है श्रीर श्रनेक योजनाएँ पू जी के श्रभाव में ठप पड़ी है -- इस बात की आवश्यकता है कि उद्योगों की विच समस्या को हत करने के छोर भी उनाय किए जाएँ। हमारा मतलब यह नहीं कि वित्त कारगेरिशन ने कुछ काम न किया हो या ये काम न कर सकते हो. दरन्तु हमाग उद्देश्य यह ई कि इनके ऋतिरिक्त श्रोर भी उपाय होने चाहिएं जिसने श्रीयोगीकरल के काम की प्रगति मिले ।

हमारे देश में उद्योगों की वर्तमान दित्त समस्या के दो नुख्य पेहलू हैं— (१) दर्तमान परिस्थितियों में उद्योगों को कितनी पूँजी की ब्रावश्यकरा है १

(२) यह ब्रावरणक पूँ जी त्थायी रूप ने किस प्रकार प्राप्त की जाय ?

उद्योगों की छावश्यक पूँजी की मात्रा के विषय में भिन्न-भिन्न छनुमान हैं। दम्बडें योजना के प्रखेताछोने छार्थिक विकास की समूची योजना के लिए १०,००० फरोइ रुपये का श्रनुमान लगाया था जिसमें उद्योगो के लिए श्रनुमानत: ३०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष की श्रावश्यकता श्राती है। राष्ट्रीय योजना समिति ने भी श्रपनी भूमिका मे लगभग इतनी ही पूँजी का श्रनुमान लगाया था । हो सकता है यह अनुमान गलत हो परन्तु यह सब औद्योगीकरण के चेत्र श्रीर गति पर निर्भर करता है । प्रोफेसर कोलिन क्लांक ने श्रनुमान लगाया है कि देशवासियों की वास्तविक श्राय में २% की वृद्धि करने के लिए करीव १५०० करोड़ रुपये का विनियोग करना होगा। परन्तु इन श्रनुमानों से उद्योगों के लिए श्रावश्यक पूँजी का श्रनुमान नहीं लगाया जा सकता। उद्योगों की श्रावश्यकताएँ तो उनके उद्देश्य, चेत्र, साधन तथा गति पर निर्भर करते हैं। जैसा कि योजना कमीशन का विचार है कि "इमारे वर्तमान उद्योगों के लिए पूँजी की जो वर्तमान श्रावश्यकता है वह श्रधिकाशतः पुराने उद्योगों का पुनर्सेगठन तथा पुनर्निर्माण करने के लिए है न कि नए-नए उचोगों को एक साथ ही वढाने के लिए।" कमीशन का अनुमान है कि पंचवपींय योजना में उद्योगों के जो लच्च निर्धारित किए गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए उद्योगों के विकास में लगभग १२५ करोड रूपये की ब्राप्स्यकता होगी जिसमे सं सरकार २५ करोड रुपया देगी, ६० करोड रुपया उद्योग स्वयं जुटार्येगे तथा रोष राशि स्त्रीद्योगिक वित्त कारपोरेशन से लेकर पूरी की जायगी। यह तो हुन्ना कमीशन का श्रस्थायी विचार केवल पाँच वर्ष तक के लिए। स्थायी रूप से यह समस्या कैसे हल हो ? इसके लिए दो साधन सम्भव हैं--(१) विदेशी पूँजी लेकर, (२) देश मे ही पूँजी-निर्माण करके।

विदेशी पूँजी लेकर उद्योगों की वित्त समस्या सुलक्षाना कोई बुरी बात नहीं है। विछली शताब्दी में जर्मनी, फ्रान्स, जापान तथा श्रन्य उद्योग-प्रधान देशों ने विदेशों से ऋण लेकर काम चलाया था। हमारे यहाँ भी श्रव तक विदेशी पूँजी का काफी स्थान रहा है। रेल मार्ग, नदी-घाटी-योजनाएं, खानें, बैंक, इन्स्योरेन्स कम्पनियाँ तथा बड़े बड़े प्रमुख उद्योग विदेशी पूँजी के कारण ही इतनी प्रगति कर सके हैं। श्रव श्राग भी इसके द्वारा समस्या हल की जा सकती है। योजना कमीशन का मत है कि देश का श्रीद्योगीकरण में हमें विदेशी पूँजी का स्वागत करने में कोई हानि नहीं क्योंकि इसके द्वारा हमें अपने

उद्योगों को पूँजीगत माल तथा विशेषज्ञ मिल सकेंगे जिनकी हमें इतनी आवश्यकता है। परन्तु क्या हम अब विदेशी पूँजी प्राप्त कर सकते हैं ? विदेशी पूँजी लेने से पहिले हमें यह देख लेना चाहिए कि उसके साथ 'विदेशी पूँजी पति' या 'विदेशी राजनैतिक सत्ता' हमारे देश में न आने पाने । हम 'विदेशा पूँजी' लावे न कि 'विदेशी पूँजीवाद'। जैसाकि डाक्टर राव ने कहा है हमें विदेशी पूँजी की ''राजनैतिक होरी'' से बाँध कर नहीं लाना चाहिए। विदेशी पूँजी प्राप्त को यहाँ पूँजी लगाने की सुविधाएँ दी जाएँ परन्तु कोई राजनैतिक सत्ता उनको न सापी जाय। सरकार ने अप्रैल १६४६ में विदेशी पूँजी सम्बन्धो अपनी नीति में जो शत रक्खी हैं उन्धी पर विदेशी पूँजी को लाया जाय। ये शत निम्न हैं—

सरकार को सामान्य ख्रोचोगिक नीति के श्रन्तर्गत भारतीय श्रीर विदेशी
पूँजी मे कोई श्रन्तर नहीं समभा जायगा।

२. विदेशी पूँजी पर जो लाम होगा उसे तथा पूँजी को वापिस ले जाने के निए विदेशी विनिमन सम्बन्धी धावश्यक सुविवाएँ दी जाएँगी। विदेशी पूँजी को लौटा कर ले जाने पर कोई प्रतिवन्ध नहीं होंगे।

यदि राष्ट्रीयकरण किया जायगा तो प्रूँजोपितयो को भ्रावश्यक हर्जाना
 विया जायगा।

इन शर्नों पर यदि विदेशी पूँजी श्रावे तो हमे उसका स्वागत करना चाहिए । विदेशी पूँजी प्राप्त करने के निम्न साधन हैं—

- १. श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोष ।
- २ विश्व बेंक।
- ३ श्रमरीका तथा इंगलैएड व श्रन्य देशों के पूँजीपति ।
- ४ विदेशी सरकारे।

इन साधनो से हमारे देश में पूँजी आई है और आती रही है, परन्तु क्या इन साधनों में स्थायी रूप से हमारे उद्योगों की वित्त समस्या हल हो सकेंगी! यह टीक है कि इनसे हमारी वर्तमान आवश्यकताएँ विशेषत: पूँजीगत माल की तथा विशेषतों की आवश्यकताएँ पूर्ण हो जाएँगी। परन्तु जैसा कि डा॰ राव ने कहा है "स्थायी रूप से ये साधन हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकते।" हमे ग्रपने देश में भी पूँजी निर्माण का काम करना चाहिए | जनता के दिल में से मय निकाल कर उन्हें उद्योगों में राशि विनियोग करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए | उद्योगों की ग्रान्तरिक वित्त ग्रावश्यकतात्रा के लिए हमारे देश में काफी पूँजी उपलब्ध हैं, कठिनाई वेवल उसे काम में लाने के लिए निकलवाने की है | श्रीद्योगिक कमीशन ने ठीक कहा था "कि भारत में उद्योगों की वित्त समस्या देश में धन वे ग्रभाव के कारण नहीं है ग्रीर न भय के कारण है वरन ग्रीद्योगिक श्रद्धशलता तथा पूँजी निर्माण के साधनों की कमी के कारण है वरन ग्रीद्योगिक श्रद्धशलता तथा पूँजी निर्माण के साधनों की कमी के कारण है । इसके लिए देश में श्रीद्योगिक वेक बनाए जाएँ व विनियोग-ट्रस्ट तथा विनियोग-वेक स्थापित किए जाए । वित्त कारपोरेशन प्रत्येक राज्य में होने चाहिएँ । सरकार छोटी बचत योजना बनाकर लोगों को बचत करना सिखावे [पूँजी निर्माण की योजना पर विस्तृत लेख ग्रागे पढिए | ] तब उद्योगों की वित्त समस्या ग्रपने ही देश की पूँजी से हल हो सकेगी । वही समस्या का सच्चा हल होगा ।

### २२--पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का स्थान

गत तीस वर्षों में भारत ने श्रौद्योगिक दोत्र में काफी उन्नति की है। श्रावर्यकता की श्रनेक उपभोग्य वस्तुएँ श्रव हमारे देश भे ही बनाई जाने लगी हैं जिनमे कपडा, चीनी, नमक साबुन, कागज़ तथा चमड़े का सामान मुख्य हैं। इस्पात, सीमेएट तथा रासायनिक वस्तुए बनाने मे भी हमारे उद्योगों ने सन्तोपजनक प्रगति दिखाई है। युद्ध काल मे तथा युद्ध के पश्चात् श्रनेक नए नए उद्योग स्थानित हुए श्रीर श्रन हमारे देश मे रेडियो, साइकिल, बिजली के पखे, मोटर, रेल के इंजन श्रादि, श्रादि, सामान बनने लगा है परन्तु फिर भ' बात यह है कि उपभोग्य वस्तुग्रो के कारखानों में तो चाहे हम काफी ब्रागे हो किन्तु प्रांजी गत माल बनाने मे ब्रामी हमारे यहाँ काफी होत्र है। पिछले कुछ दिनों से तो श्रीदोगिक उत्पादन में काफी कमी होती जा रही है। कुछ उद्योगों में पहिले की ग्रपेचा २० से ३० प्रतिशत तक उत्पादन गिर गया है। यदि सच पछा जाय तो इसके कारण हैं - युद्धकाल मे मशीनो की घिमावट तथा नई मशीनो को लाने की कठिनाइयाँ, श्रमिको सथा उन्होरापतियो के बीच पारस्परिक संघर्ष तथा प्रबन्ध सम्बन्धी कठिनाइयाँ । योजना कमीशन ने श्रीद्यांगिक उन्नति के हच्छिकोण से इन दोषों को दूर करने का सुसाद दिया है। योजना के श्रन्तर्गत कृपि श्रीर सिंचाई को प्रमुख स्थान मिलने के कारण योजना कमीशन का उद्देश्य यह रहा है कि ऐसे उद्योग पहिले स्थापित किए जाएँ जो सिचाई योजनात्रो तथा कृषि को सफल बनाने में सहायक हो। इसके बाट योजना कमीशन ने उन उद्योगों को उलत बनाने का सुम्हाव दिया है जो उपभोग्य वन्तुएँ बनाते हैं। योजना मे श्रौद्योगिक विकास का निम्न कम, निर्धारित किया गया है:---

- सबसे पहिले कृषि-विकास तथा सिंचाई श्रौर पन-बिजली की योजनात्रो को सफल बनाने के लिए जो उद्योग श्रावश्यक हो, उन्हीं का विकास किया जाय।
- २. इसके बाद उपभोग्य वस्तुएँ बनानेवाले उद्योगो की वर्तमान कार्यक्तमता के श्रनुसार उपभोग्य वस्तुग्रो के लद्दा निर्धारित करके उन्हें पूरा करने का प्रयत्न किया जाय।
- इसके पश्चात् इस्पात, लोहा, भारी रासायनिक पदार्थों श्रादि वस्तुश्रो को बनानेवाले उद्योगों का विकास किया जाय।
- ४, श्रन्त मे, देश के वर्तमान श्रौद्योगिक कलेवर में जो दोष हो उन्हें दूर किया जाय।

इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए योजना कमीशन ने उद्योगों को तीन भागों में बॉट दिया है, जो इस प्रकार हैं:—

- सुरत्ता-उद्योग जिन में युद्ध सम्बन्धी वस्तुएँ जैसे हथियार, बारुद्ध श्रादि श्रन्य सैनिक श्रावश्यकता की वस्तुएँ बनाई जाएं।
- २ 'उत्पादक-वरतुत्र्यो के उद्योग' जिनमें इस्पात, सीमेंट, पटसन का सामान, भारी रासायनिक वस्तुएँ ब्रादि पूँजीगत माल बनाया जाय।
- उपभोग्य-वस्तुत्रों के उद्योग, जिनमें जनसाधारण की उपभोग्य वस्तुएँ बनाई जाएँ।

चूँ कि योजना में कृषि श्रीर सिंचाई की उन्नति के लिए श्रिषक महत्व दिया गया है इसलिए सरकार के श्रिषकांश साधन इन्हीं वातों की पूर्ति में लगाए जाएँगे। इसालिए उद्योगों के लिए भी श्रिषक धन राशि का विनियोग सम्भव नहीं हो सकेगा। कमीशन के प्रस्तावों के श्रनुसार केवल वे ही योजनाएँ पूरी की जाएँगी जो सरकार ने श्रारम्भ कर रक्खी हैं। नए चुत्र में केवल वे ही उद्योग बनाए जाऍगे जो वर्तमान में देश की स्नार्थिक उन्नति के लिए स्निनार्थ हों। योजना के स्ननुसार निम्न राशि स्नीद्योगिक विकास पर व्यय की जायगी।

|                               | ( करोड़<br>दो वर्षों मे मिलाकर<br>(१६५१-५२) | ठपर्यों मे )<br>पॉच वर्षों में मिलाकर<br>(१९५१-५६) |  |
|-------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|--|
| बड़े पैमाने के उद्योगों में   | ₹⊏"१                                        | 9 <b>6</b> .4                                      |  |
| छोटे तथा कुटीर-उद्योगो मे     | <b>እ.</b> ድ                                 | १४'द                                               |  |
| श्रौद्योगिक एवं वैज्ञानिक शोध | में २.८                                     | ४ <b>'</b> ६                                       |  |
| खनिज विकास पर                 | o•₹                                         | १.१                                                |  |
| योग                           | ४५°६                                        | १०१"०                                              |  |

पंचवर्णीय योजना में न तो केवल व्यक्तिवाद पर ही जोर दिया गया है श्रीर न केवल राष्ट्रीयकरण पर ही । वरन् दोनो प्रणालियों के श्राधार पर श्री दोगिक विकास करने के सुक्ताव दिए गए हैं । कमीशन का मत है कि ''राष्ट्रीय श्रायोजन की किसी भी योजना में श्री दोगिक विकास के लिए व्यक्तिवाद के श्रायार पर चलाये गए उद्योगों की नितान्त श्रावश्यकता है । परन्तु इस प्रकार जो उद्योग चलाए जाएँ उनके मालिका को उपभोक्ता, विनियोगी तथा श्रमिक के प्रति श्रपने कर्तव्यो का पालन करते हुए राष्ट्रीय हित में काम करना चाहिए ।'' इसके लिए योजना कमीशन का सुक्ताव है कि उद्योगपितयों, श्रमिकां तथा साहसी श्रोद्योगिकों को श्रपने-श्रपने दृष्टि-कोणों में श्रावश्यक परिवर्तन कर लेने चाहिए । कर्माशन ने व्यक्तिवादी उद्योगों में उद्योगपितयों से मिल कर निम्नलिखित लच्च निर्धारित कर दिए हैं जिनके श्रनुसार योजना पूर्ण होने पर उत्पादन बढ़ाने का श्रनुसान है—यह निश्चित नहीं है कि इन लच्चों को पूरा किया ही जा सकेगा परन्तु फिर भी श्रनुसान लगा कर ध्येय बना लिया गया है जिसके श्रनुसार व्यक्तिवादी उद्योगों में उत्पादन बढ़ाया जा सके।

#### पंचवर्षीय योजना में उद्योगों का स्थान

#### व्यक्तिवादी उद्योगों के कुछ उत्पादन-लक्त

|                         | १६४०       | <b>.</b> | १६४४-५६      |         |
|-------------------------|------------|----------|--------------|---------|
|                         |            |          | (श्रनुमानित) |         |
| इद्योगों के नाम         | कार्य चमता | उत्पादन  | कायेन्रमता   | उत्पादन |
|                         | }          | į.       | ,            |         |
| कृषि-ग्रीज़ार           | 1          |          |              |         |
| (१) पम्प (संख्या)       | ३७,४०७     | ३०,२६२   | द६,८०१       | ७८,१२६  |
| (२) डीज़न इंजन (संख्या) | ११,⊏२६     | , ४,४६६  | ५१,३२६       | ४६,१६३  |
| मोटर-निर्माण (संख्या)   | ३५,०००     | ३,८४०    | ३५,०००       | २५,०००  |
| सीमेट (टन)              | ३,२७६      | २,६१३    | प्र,१४०      | ४,६३१   |
| कपडा उद्योग             |            |          |              | -       |
| (१) स्त (०००,००० पौरड)  | १,६४६      | ११७४     | १,६७१        | १६००    |
| (२)कपडा (०००,००० गज)    | , ४,७२२    | ३,६६५    | ,ৄ৾ৼৢ৽ড়ৼৼ   | ४५००*   |
| . चीनी (००० टन)         | १,५२०      | 18,800   | ' १५०        | १५००    |
| इस्तान (००० टन)         | १,०७१      | १,००५    | १६५६         | १३१५    |
| कागज (००० टन)           | 580        | १,०६     | <b>२१</b> २  | १६५     |

यहाँ कुछ उद्योगों के ही लज् दिए गए हैं। इसी प्रकार श्रन्य उद्योगों के लच्च भी योजना में निर्धारित किए गए हैं।

जहाँ तक सरकार द्वारा उद्योगों को चलाने का प्रश्न है योजना कमीशन। की स्पष्ट राय है कि सरकार के पास नाधनों की कमी होने के कारण वह कोई नए उद्योग स्थापित नहीं कर सकती। सरकार तो केचल उन्हीं उद्योगों को सकल बनाने में प्रयत्न करेगी जो उसने पहिले ही से ग्रपने हाथ में ले रक्खे हें जैसे, सिधरी की खाद निर्माणी, चितरखन का इंजन-कारख़ाना, टेलीफोन के कारख़ाने ग्रादि-श्रादि।

यह देखने के लिए कि देश के साधनों का ठीक ठीक उपयोग हो रहा है

<sup>े</sup> इसके श्रनिरिक्त हाथ के करधे से १६,००,०००,००० गज कपड़ा श्रीर वनाने का,लच है।

या नहीं और व्यक्तिवादी उंद्योग ठीक प्रकार से काम कर रहे हैं या नहीं, कमीशन ने भ्रौद्योगिक-विकास-नियंत्रण-एक्ट बनाने का सुकाब दिया था जो अब पास हो चुका है। इस कातृन में निम्न वातों की विशेष रूप से व्यवस्था की गई है:—

- १. सरकार की स्वीकृति के बिना कोई भी नया उद्योग स्थापित न किया जा सकेगा और न पुराने उद्योग का विकास ही किया जा सकेगा। इस प्रकार की स्वीकृति देते समय सरकार उस उद्योग की स्थिति आदि के बारे में कुछ शर्तें रख सकती है।
- २. यदि किसी उद्योग मे उत्पादन गिर रहा हो या माल नीची कोटि का बनाया जाने लगा हो, ग्रथवा कोई उद्योग ग्रंशधारियों के हित के विरुद्ध काम करने लगा हो तो सरकार उस उद्योग की जॉच-पड़ताल कर सकती है।
- यदि कोई उद्योग सरकार की दी हुई हिदायतों को पूरा न करे तो उसे सरकार श्रपने प्रबन्ध में ले सकती है।

श्रीद्योगिक विकास की जॉच-पड़ताल करने तथा उद्योग की प्रगति का निरीक्षण करने के लिए कमोशन ने एक देन्द्रीय श्रीद्योगिक बोर्ड बनाने का सुफाव दिया था। यह बोर्ड १६४६ के श्रीद्योगिक विकास नियंत्रण कानून के श्रात्यांत बना दियागया है। इसके श्रातिरिक्त प्रत्येक उद्योग के लिए 'विकास कॉसिल' बनाने की योजना है। 'विकास कॉसिलो' में सरकार, उद्योगों तथा श्रमिकों के प्रतिनिधि रहेंगे। ये कॉसिलें उद्योगों की प्रगति में सहायता देगी तथा केन्द्रीय बॉर्ड तथा उद्योगों में ताल-गेल बनाये रक्खेंगी।

ं योजना में छोटे तथा कुटीर-धंघों को भी श्रावश्यक स्थान दिया गया है। कमीशन ने सुकाव दिया है कि केन्द्रीय सरकार का वाणिज्य तथा उद्योग विभाग कुटीर-धंघों की बॉच-पडताल करके एक विस्तृत चोजना वनावें। योजना में ऐसे उद्योगों के विकास के लिए सहकारी समितियों पर जोर दिया गया है। कमीशन का मत है कि ये समितियों छोटे-उद्योगियों को कच्चे माल का प्रवन्ध करें, उन्हें श्रावश्यक राशि दिलाने का प्रवन्ध करें तथा उनके माल को विकवाने में भी सहायता करें। कमीशन ने स्पष्ट कहा है कि "सरकारों को इन उद्योगों के विकास में उतना ही काम करना चाहिए जितना वे छुिं

की उन्नित के लिए करती हैं क्योंकि छोटे तथा कुटीर-धंघे कृषि का एक आवश्यक श्रद्ध हैं।" इस प्रकार पंचवपीय योजना में छोटे तथा बड़े उद्योगों पर, व्यक्तिवादी तथा राष्ट्रीय उद्योगों पर, उत्पादक तथा उपभोग्य वस्तुएँ बनाने-वाले उद्योगों पर समान रूप से ध्यान दिया गया है परन्तु फिर भी एक खास बात है—कमीशन इस योजना में उद्योगों का विकास कृषि अन्नितिके लिए करना चाहता है। हमारे देश में यह एक श्रुम शकुन की बात है।

## २३—देश की खनिज-सम्पत्ति का विदोहन

मैत्य, सुरदा एवं उद्योग ग्रीर यानायान की दृष्टि से किसी भी राष्ट्र की श्चर्थ-व्यास्था मे खिनज पदार्थों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है । श्चाधुनिक पद्दित पर सेनाग्रो को मुसजिन कग्ने, सुरक्ता एवं युद्ध-संघालन के लिए विभिन्न प्रकार के लिनज-पदार्थों की आवश्यकता होती है। यदि सच पूछा जाय तो सुरत्ता-संगठन की सफलता बहुत सीमा तक खनिज-सम्पत्ति पर ही निर्भर होतो है। लोहा, कोयला श्रीर तैल सुरत्ता-सम्बन्धी उद्योगो के प्राण मात्र हैं-यह बात गत महायुद्ध ने पूर्ण रूप से सिद्ध कर दिखाई है। श्रौद्योगिक त्त्वेत्र में भी खनिज पदार्थों का मुख्य स्थान है । लोहे, कोयले एवं भारी-भारी रसायनिक पदांथों पर देश का समुचा श्रीद्योगिक कलेवर निर्भर करता है। विरोपकर देश के श्राधार भूत धघे तो इन वस्तुश्रो के बिना श्रसम्भव ही हैं। पूँजीगत माल बनानेवाले उद्योगों का प्रारम्भ लोहे ख्रीर कीयले के बिना हो ही नहीं सकता । हमारे देश में उद्योग एवं सुरत्ता के भविष्य के दृष्टिकोगा से खनिज-ं सम्प्रति का मुख्यवस्थित उपयोग एवं नवीन साधनों की जॉच-पड़ताल तथा। ्रिविक्तीस बहुत आवश्यक है। देश के श्रीचोगीकरण के लिए पूँजीगत माल कें जिए हमे विदेशों पर श्राक्षित रहना पड़ता है। यदि हमारे देश के खनिज ्रिद्रार्थ एवं धातुत्रों का विकास हो जाय तो इसे विदेशियो का मुँह नहीं ' ताकना पड़ेगा ।

भारत सरकार के निर्माण, खान तथा विद्युत विभाग ने जनवरी १६४७ के खिनज-नीति-सम्मेलन के समय देश की खिनज-सम्मीत का एक अनुमान-पत्र तैयार किया था। इस अनुमान-पत्र में बताया गया था कि भारत के विस्तार तथा उसकी जनसंख्या को देखते हुए यह कहना ठीक नहीं है कि देश के खिनज-साधन बहुत अधिक हैं, जैसा कि बहुत से लोग समभते हैं। परन्तु तो भी जो कुछ खिनज-सम्पत्ति हमारे देश में है उसका सगठित रूप से पूरा

पूरा विटोहन नहीं किया गया है। देश के खनिज-साधनों को मुख्यतः चार भागों में बॉटा जा सकता है—

- १. ऐसे खनिज, जिनमे देश श्रात्म निर्भर है परन्तु निर्यात नहीं कर सकता। जैसे, कोयला, कच्चा श्रल्यूमीनियम, सोना, सोडियम, नमक, दुर्लभ मिट्टी, वेरियम, नाइट्रेंट पदार्थ, श्रादि, श्रादि। कोयला श्रधिकतर निहार तथा पश्चिमी बंगाल में मिलता है। श्रनुमान है कि देश मे २००० फीट नीचे तक कोई ६५,००,००,००,००० टन कोयला है जिसमें ५,००,००,००,००० टन उत्तम कोटि का है। इस प्रकार देश के भावी श्रौद्योगीकरण के लिए हमारे यहाँ पर्यात मात्रा में कोयला मौजूट है।
- २. ऐमे खनिज, जिनके लिए देश को पूर्णतः श्रथवा श्रंशतः विदेशी श्रायात पर निर्भर रहना पडता है। जैसे, कच्चा तॉवा, चॉदी, निर्कल, पेट्रोल, गन्धक, सीसा, जस्ता, पारा, टीन, पोटाश श्रादि। तॉवा, जस्ता, गन्धक, सासा—ये चार वस्तुएँ जिनकी श्रौद्योगीकरण मे बहुत श्रावश्यकता होती है हमारे देश मे कम मात्रा में निकलते हैं। १६४६ में इन्हीं चार वस्तुश्रों को विदेशों से श्रायात करने पर १२ करोड रुपया व्यय हुश्रा था। जहाँ तक पेट्रोल का सम्बन्ध है वह तो हमारे यहाँ बहुत ही कम पाया जाता है। देश की कुल श्रावश्यकनाश्रों का केवल ७% हमारे यहाँ निकलता है श्रौर शेष विदेशों से श्राता है।
- ३. ऐसे खनिज, जो इतनी अधिक मात्रा में निकलते हैं कि उनका निर्यात करके संसार के अन्य देशों में प्रमुत्व प्राप्त किया जा सकता है। जैसे हैं कि उनका लोंहा, कच्चा टिटेनियम, अभरक, इत्यादि।
  - ४. ऐसे खनिज, जिनका निर्यात पर्याप्त मात्रा में करके विदेशी माल बदले में आयात किया जा सकता है। जैसे, कच्चा मेंगनीज, वाक्साइट, मेगनेसाइट, स्टीटाइट, सिलोका, जिप्सम, इमारतें बनाने का ग्रेनाइट, मोनेजाइट कोरूडर, श्रीटोगिक मिट्टी इत्यादि।

इसका श्रर्थ यह है कि ताँवा, निकिल, पेट्रोल, गन्धक, सीसा, जस्ता त्रादि कुछ ऐसी वस्तुओं को छोड़कर अन्य पदार्थों मे हमारा देश धनी है। परन्तु इन वस्तुओं के उत्पादन एवं शोधन में श्रव तक नितान्त अवहेलना

होती रही है। खिनज-सम्पत्ति का विदोहन कभी संगठित रूप से किया ही नही गया । सरकार की हस्तत्त्वेप न करने की नीति के बड़े भयंकर परिखाम हुए हैं। खनिज निकालने का काम मुख्यनः विदेशी पूँर्जापतियो के हाथ में रहा, जो देश के पेटोल, सोना श्रीर ता वे की खानों के स्वामी वने रहे श्रीर कोयला, कोमियम एवं मेंगनीज की खाने भी उन्हीं के नियंत्रण में रही। केवल लाभ कमाने के लिए खानों का शोषण होता रहा। उनकी खुदाई के ढंग ऐसे श्रवैज्ञानिक हैं कि उनके कारण बहुत-सी खनिज सम्पत्ति नष्ट होती है। इतना ही नहीं, देश की सम्पत्ति बढ़ाने की दृष्टि से खानों का विदोहन नहीं किया गया । खान मालिकों को भरपूर स्वतंत्रता मिलने के कारण श्रव तक उनका ध्यान खानजो के निर्यात की स्रोर ही रहा । जो पदार्थ विदेशों मे गए, वे श्रपरिष्ठत रूप मे बड़ी नीची दरो पर मैजे गए। इन वस्तुश्रो का विदोहन यदि देश के हित में होता श्रीर देश में ही इनसे पक्का माल तैयार किया गया होता तो देश में न केवल रोजगार ही बढ़ता वरन् राष्ट्रीय श्राय में भी बहुत दृद्धि होती। कानो पर सरकार का जो कुछ भी नियत्रण रहा वह प्रधानतः प्रान्तीय सरकारों का रहा केन्द्रीय सरकार का नहीं। प्रान्तीय सरकारों ने कोई दीर्घकालीन दृष्टिकीया से काम नहीं लिया श्रीर खानों के लाइसेंस देने का काम ग्रधिकतर लगान-वसूल करने वाले महक्मों को दे दिया जाता रहा । खनिज पटार्थों एवं घातुश्रो की न वैजानिक रीति से जाच-.पड़ताल हुई न शोध हुई भ्रौर न सदुपयोग ही हुन्ना । श्रव तक श्रशुद्ध खनिजं-़ पदार्थों का निर्यात ही होता रहा। फलतः करोड़ो रुपयो की वार्षिक हानि के ं अप्रतिरिक्त देश में खनिज-सम्पत्ति का विकास नहीं हो पाया श्रीर न निर्यात के ''बदले में सैन्य एवं श्रौद्योगिक दृष्टि से श्रावश्यक खनिज-पदार्थ एव घातु विदेशो से मॅगाए जा सके। खान श्रिषिकार सम्बन्धी कानूनो में भी समता नहीं रही।

पिछले दो-तीन वर्षों से सरकार ने इस आरे ध्यान दिया है और छनिज-सम्पत्ति का विदोहन करने के लिए निम्न कार्य किये हैं:---

- (१) सरकारी खनिज-नीति बनाई है।
- ' (२) खनिज-सम्पत्ति की खोज एवं विकास के लिए 'ज्योलोजिकल सर्वे ऑफ इंग्डिया' नामक संस्था का विकास किया है।

(3) देश के खनिज-पदार्थों को सुरक्तित बनाए रखने तथा उनका संगठित रूप से विकास करने के लिए 'ब्यूरो श्रोंफ माइन्स' नामक सस्था बनाई है।

श्रव तक कुछ लोगों की यह धारणा रही है कि श्रीशोगीकरण के लिए हमारे देश में सभी खिनज-पदार्थ पर्यात मात्रा में हैं परन्तु यह बात विलक्षल ठीक नहीं है। उत्तमता की दृष्टि से हमारे देश की खिनज-सम्पत्ति में कुछ ऐसे दोप हैं जिन्हें दूर करने की श्रावश्यकता है। इसके लिए खिनजं का पता लगाना होगा, उनकी मात्रा का ठीक ठीक श्रानुमान लगाना होगा तथा उनकी शोध, जॉच पड़ताल श्रीर संगठन करना होगा। इन कामों को पूरा करने के लिए श्राजकल हमारे यहाँ निम्न सस्थाएँ काम कर रही हैं—

- १. ज्योलोजिकल सर्वे श्राफ इण्डिया ।
- २. इरिडयन व्यूरो श्रॉफ माइन्स।
- ३. नेशनल फ्यूब्रल रिसर्च इन्स्टोट्युट ।
- ४ नेशनल मैटलर्जीकल लेबोरेटरी।
- ५. सेगट्रल ग्लास एगड सिरेमिक रिसर्च इन्स्टीट्यूट ।

देश की खनिज-सम्पत्ति का संगठित रूप से विदोहन करने के उद्देश्य से योजना कमाशन ने नीचे लिखे हुए सुभाव दिए हैं—

देश की खिनज-सम्पत्ति का पूरा-पूरा सद्या ज्ञान प्राप्त करने के लिए यह ज्ञावश्यक है कि संगठित रूप से खिनज-पदार्थों की जॉच-पडताल करके विस्तृत नकरो तैयार किए जाएँ। ज्ञावश्यक तथा महत्त्वपूर्ण खिनजो की, चाहे वे सुरज्ञा के लिए उपयोगी हो चाहे निर्यात किये जाते हो श्रीर चाहे छ्रपने देश में प्रयोग किए जाते हो, सबसे पहिले जॉच-पडताल कराई जाय।

खानों में से वस्तुएँ निकालने के लिए श्राधुनिक वैज्ञानिक साधनो का प्रयोग किया नाय तथा इस काम के लिए विशेषज्ञ नियुक्त किए नाएँ। सरकार भी इस काम में योग देने के लिए विशेषज्ञ नियुक्त करे जो खानो मे जा-जाकर देखें कि उनमें वैज्ञानिक साधनो का प्रयोग हो रहा है या नहीं। ये विशेषज्ञ खानो में काम करनेवाले लागो को नए तराकों से परिचित करें श्रीर देखें कि खनिज सम्पत्ति नष्ट तो नहीं हो रही है। कमीशन का मत है कि यदि ऐसा किया गया तो खिनज-सम्पत्ति की रत्ता होगी, विदोहन होगा तथा सदुपयोग भी होगा। किसी भी प्रकार की खानों के ग्राधिकार देने के लिए लाइरेंस देने से पहिले भाइन्स एगड मिनरल्स एक्ट १६४८ के नियमों के ग्रानुसार केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति लेना ग्रावश्यक होना चाहिए। दूसरे, किसी एक व्यक्ति को खानों का पूर्टा नहीं देना चाहिए वरन् देने से पहिले यह देख लेना चाहिए कि पट्टा लेने वाला खानों का विदोहन करने के साधन ग्रीर शक्ति रखता है या नहीं। पट्टा ग्राधिकतर बड़ी बड़ी कम्पनियों को ही देना चाहिए।

खनिज-उद्योगों के वास्तविक श्रीर सच्चे श्रॉकड़े इक्टें होने चाहिएँ। खनिज-पदार्थों के निर्यात सम्बन्धी श्रॉकड़े भी प्राप्त करने चाहिएँ। यह काम 'व्यूरो श्रॉफ माइन्स' को सौंप देना चाहिए। कमोशन का मत है कि इस प्रकार के श्रॉकड़े होने से खनिज-सम्पत्ति के विदोहन सम्बन्धी श्रायोजन में सरलता रहेगी।

ग्रभरक, मेंगनीज तथा कोमाइट श्रादि वस्तुऍ, जो मुख्यतः ग्रशुद्ध रूप में निर्यात होती रही हैं—शुद्ध करके निर्यात की जाऍ ग्रीर यदि सम्भव हो सके तो उनका पछा माल या ग्राई-पछा माल बनाकर निर्यात किया जाय।

लानां की सुरह्मा तथा खनिज-पदार्थों के उपयोग सम्बन्धी अन्वेपण और शोध की जाएँ। अशुद्ध तथा निम्न कोटि के खनिज-पदार्थों को शुद्ध बनाने में वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाय। योजना कमीशन ने अपनी पंचवर्षीय योजना में खनिज-सम्पत्ति के विकास के लिए लगभग १ करोड़ रुपया व्यय-करना निश्चित किया है।

जैसा कि पहिले बताया जा चुका है खानो का श्रिधकार श्रव तक विदेशी पूँजीपितयों या व्यक्तिवादी भारतीय कम्पनियां के हाथ में रहा है। इसके क्रिश्ने दुष्परिखाम हुए हैं। इन दोषों को दूर करने के लिए एक उराय यह हो सकता है कि देश के खिनज श्रीर धातु-साधनों का राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय। देश की श्रार्थिक उन्नति के लिए तैयार की गई विभिन्न सरकारी तथा गैर-सरकारी योजनाश्रों में खानों के राष्ट्रीयकरण पर ज़ोर दिया गया है। राष्ट्रीय योजना समिति की खिनज एवं धातु-शोधन उपसमिति ने श्रपने एक प्रस्ताव में स्पष्ट किया था कि "देश की खिनज-सम्पत्ति सामृहिक रूप से राष्ट्र की

सम्पत्ति है। खानो की खुदाई श्रीर खनिज नम्बन्धी उद्योग सरकार के हाथ में रहने चाहिएँ।" जनवरी १९४७ में ग्रायोजित खनिज नीति सम्मेलन ने, जिसमे खनिज-उद्योगो, केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारो तथा खानो मे काम करनेवाले मजदूरो के प्रतिनिधि सम्मिलित थे, खानो के राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को स्वीकार कर लिया था। परन्तु जिन कारणों से ग्रभी-ग्रभी उद्योगो का राष्ट्रीयकरण सम्भव नहीं वे ही कारण खानों के राष्ट्रीयकरण में वाधक हैं। तभी तो उक्त सम्मेलन के ग्रध्यल श्री भाभा ने ग्रपने भाषण मे कहा था कि "सरकार की खिनजोन्नति में बढ़नी हुई दिलचस्पी का यह ग्रर्थ नहीं है कि सरकार खनिजोत्रादन श्रौर घातु शोधन उद्योगां पर तुरन्त हो सरकारी स्यामित्य स्यापित करले । खनिजोत्पादन के उद्योगों में हमें मजवृर होकर बहुत वड़े जेन में व्यक्तिगत पूँजी को श्रवमर देना होगा, यद्यपि उस पर कुछ सरकारी नियंत्रण श्रवस्य रहेगा।" श्रो मामा ने श्रागे चत्रकर यह भी कहा कि "श्रागामी कई वर्षों तक सरकार को सुञ्यवस्थित खनिजोन्नति के लिए ब्रावश्यक कान्नी एव व्यवस्था सम्बन्धी सुविधाएँ देने मे हो सन्तीप करना चाहिए।" राष्ट्रीयकरण में कई त्रार्थिक, वैजानिक एवं व्यास्था सम्बन्धी ऐसी विटिनाइयाँ हैं जिन्हें सरकार वर्तमान परिस्थितियां में इल नहीं कर सकेगी। हाँ, दस साल के परचात. जैसाकि मरकार का विचार है, इस पहलू पर विचार किया जा सकता है। इस समय तो हमें श्रपनी खनिज-सम्पत्ति का विदोहन करके संगठित बनाना है। यह काम सरकारी नियंत्रण मे व्यक्तिवाट के सिद्धान्त पर हो सकता है। यदि हमारी लिनज-सम्पत्ति का यथोचित विदोहन हुआ तो देश के श्रीद्योगीकरण में काफी सहायता मिलेगी।

## २४---हमारी चेंकिंग-व्यवस्था---कुछ दोप

पारचात्य देशों की भौति हमारे देश की वैकिंग-स्यवस्था संगठित, पूर्ण श्रीर पर्यात नहीं है। लम्बे-चेडिं देश, विशाल जन-समूह तथा श्रसीम व्यापार को देखते हुए हमारे देश में बेकों की नंख्या बहुत कम है। श्रन्य देशों की तुलना में हमारे यहाँ वैकों का विकास बहुत कम हुश्रा है। स्थिति इस प्रकार है:—

प्रति इस लाख

|               |                 |             |              | प्रात द्म लाख        |
|---------------|-----------------|-------------|--------------|----------------------|
| देश           | वर्गमील चेत्रफल | जनसंख्या वै | क-कार्यालयो  | ञ्यक्तियों में वैकों |
|               | (हजारों मे)     | (000,000)   | की संख्या    | की संख्या            |
| हंगलैराइ      | 37              | 40          | ११४६१        | 377                  |
| श्रमरीका      | इंड७४           | १४७         | १८६७५        | १२६                  |
| कनेडा         | ३६६०            | <b>१</b> है | इइरइ         | २५६                  |
| श्रास्ट्रेतिय | १८७५            | 5           | ३५६०         | ४५०                  |
| भारत          | १२२०            | २३७         | <b>५५५</b> = | १६                   |

इन श्रॉकडो के श्रनुसार हमारे देश में प्रति दस लाख व्यक्तियों में १६ चॅक-कार्यालय हैं श्रर्थात् ६२५०० व्यक्तियों के बीच में एक बैंक-कार्यालय हैं।

वैंकिंग सम्बन्धी लेन-देन अनेक संस्थाएं करती हैं जिनमें निम्नलिखित सुख्य हैं:---

- (१) सरकारी कोवालय तथा उप-कोवालय,
- (२) रिज़र्व बेक श्रॉफ इंग्डिया,
- (३) इम्बीरियत्त बैक श्रॉफ इण्डिया,
- (४) ब्यानारिक बेंक,
- (५) सहकारी वैंक तथा साख समितियाँ,
- (६) डाकखाने की बचत वेंक,
- (७) महाजन तथा त्वदेशी वैंकर ।

सरकारी कोपालयों में सरकारी लेन-देन होता है तथा सरकारी रक्तम जमा रहती है। इसके सिवाय ये कोपालय जनता से राशि जमा करने या उन्हें राशि उधार देने का कोई काम नहीं करते। ये कोपालय प्रायः जिला नगरा में ही स्थित 'हैं जिससे सरकारी लेन-देन में जनता को श्राने-जाने में श्रमुंविधा रहती हैं। रिजर्व बेंक सरकारी केन्द्रीय बैक है जो देश में मुद्रा श्रीर साख-व्यवस्था की ष्टेख-भाल फरता है। श्रन्य बैकों से राशि जमा करने तथा उन्हें उधार देने का काम भी इसके हाथ मे हैं। यह बैंक एक प्रकार से देश की बैंकिंग-व्यवस्था की चौकसी करता है। परन्तु श्रभी तक यह बैंक देश की मुद्रामरही को सर्गाठत करके बिलमएडी को उन्नत नहीं बना सका है। यद्यपि केन्द्रीय बैंक ग्रन्य चैंको पर नियन्त्रण रखता है परन्तु महाजनो तथा स्वदेशी चैंकरो पर इसका फोई प्रवन्ध-नियन्त्रण या चौकसी नहीं है । इम्पीरियल वेक एक ग्राधकत च्यापारिक चैंक है। रिजर्च बैंक का एजेस्ट होने के कारस यह श्रर्ध-सरकारी बैंक माना जाता है। यद्यांप इस बैक ने देश मे श्रानेक शाखाएँ खोलकर बैकिश-व्यवस्था को विकसित बनाया है परन्तु उस श्रवस्था मे यह देश की श्रन्य े च्यापारिक वैको का कष्टर प्रतियोगी बन वैठा है। व्यापारिक वेंक दो प्रकार के हैं—(१) तालिका बद्ध बैंक, (२) ग्रतालिका बद्ध बैंक। देश में इन बैंको का काम बड़ा श्रव्यवस्थित है। करी-कही तो बहुत सी बैंक स्थापित हो गई हैं श्रीर किसी-किसी त्थान पर बैंको का नाम भी नहीं हैं । मद्रास तथा पश्चिमी बगाल मे वैको का सबसे अधिक रुख्या ई-- मद्रास मे ११२४ तथा बगाल मे ७२० बैक-कार्यालय हैं । किसी-किसी राज्य में तो बैकों के बहुत ही कम कार्यालय है । कुल देश में बैंको की संख्या बहुत कम है। १६४७ के श्रन्त में इम्पीन्यल चेंक तथा विनिमय-देवो को मिलाकर देश में कुल ५५८२ वैंक-कार्यालय थे। विभाजन के पश्चात् तो संख्या श्रीर भी कम हो गई है श्रीर प्रामीण वेकिंग जॉच कमेटी के अनुमानों से ज्ञात होता है कि आजकल कुल बैंक कार्यालय ५१०० के श्रास-पास हैं। ज्यापारिक-वैक श्रिधितकर बड़े-बड़े नगरा तक ही सीमित हैं। छोटे-छोटे स्थानो तथा कस्बो मे इनकी शाखाएँ बहुत कम हैं श्रीर गाँवों में तो व्यापारिक बैंक है ही नहीं।

> देश की वर्किंग व्यवस्था में सहकारी वेंको का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है कु०--११

श्रीर वंबई तथा मद्रास में इनका न्यूब प्रचार हुआ है। सहकारी वैंक मुख्यतः तीन प्रकार की हैं—(१) प्रान्तीय सहकारी वैंक, (२) केन्द्रीय सहकारी वैंक; तथा (३) नागरिक सहकारी वैंक। प्रान्तीय सहकारी वैंक प्रान्त भर की एक चोटी की सहकारी वैंक होनो हैं जो अन्य प्रकार की सहकारी वैंकों से राशा जमा करती है तथा उन्हें समय पढ़ने पर रुपया उधार देती हैं। १६३६ में इनकी संख्या १० थी जो १६४६ में बढ़कर १३ हो गई परन्तु १६४८ में ११ ही रह गई। केन्द्रीय सहकारी वैंक जिले भर की एक वैंक होती है जो सहकारी-समितियों से राशा जमा करती तथा उन्हें सहायता करती है। १६३६ में इनकी संख्या ५६४ थी जो १६४६ में बढ़कर ६०१ हो गई श्रीर फिर १६४८ में घटकर ४४८ ही रह गई। नागरिक-सहकारी वेंक नगरों में होती हैं और नगर-निवासी कला-कारों, व्यवसायियों तथा वेतनमोगियों से राशा जमा करती तथा उन्हें श्रयण देती हैं। गांवों में वैंकिंग सुविधाएँ देने का काम सहकारी साल-सिमितियों करती हैं। ये सिमितियों गांवों में कही-कही तो काफी सख्या में फैली हुई हैं श्रीर किसानों से राशा जमा करती तथा उन्हें श्रयण देती हैं। १६४७-४८ में साख-सिमितियों की संख्या ८५,२६० थी जिनमें ३४,८२,८५२ सदस्य थे।

लोगों को अपनी-अपनी बचत जमा करने में प्रोत्साहित करने का सबसे अच्छा काम डाक्नाने को बचन वेंक करती हैं। सरकारी विभाग होने के कारण जनता का इनमें विश्वास रहता है। मार्च १९४६ में कुल मिलाकर २६,७६० डाकलाने ये जिनमें से कोई ६४६५ डाकलानों ने बचत-वेंकों की व्यवस्था थी। गोंवा में काया उधार देने तथा श्राभूषण जमा रखने का काम महाजन श्रीर स्वदेशी-वेंकर करते हैं। महाजन प्राय- गाँव का बनिया होता है जो गाँववालों के सम्पर्क में श्राता है श्रीर उन्हीं के साथ रहता-सहता है। इस कारण गाँववाले इन महाजनों में विश्वास भी श्राधिक करते हैं। श्रावस्वकता पहने पर वे इन्हीं लोगों ने कपया उधार लेते हैं श्रीर फमल श्राने पर माल देकर या नक्दी देकर श्राण चुकाने रहते हैं। यद्यपि ये महाजन किमानों की सहायना करने रहे हैं परन्तु इनकी क्रायंप्रणाली में ऐसे दोष रहे हैं जिनमें इन्होंने किसानों का खूब शोषण किया है। न इनके पास संगठित श्रीर निर्यामत हिसान-किताब होते हैं श्रीर न श्रीर कोई लेखा-कोखा होता है। श्रावप्य किसानों से ये मनमानी व्याज-टर वयुल

करते हैं तथा उनके लेन-देन में प्रकार-प्रकार की श्रीर वेर्डमानी भी कर लेते हैं। इन महाजनो पर सरकार का नियन्त्रण न होने के कारण ये मनमानी शर्ती पर रुपया उधार देते हैं।

इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ विदेशी विनिमय वैंक हैं जो विशेपत: विदेशी मुद्रा का क्रय-विकय करते हैं। इन वैंकों की शाखाएँ देश के आन्तरिक भाग में भी फैली हुई हैं जो न्यापारिक बैंको की प्रतियोगिता मे बैंकिंग सम्बन्धी श्रन्य काम करती हैं। १६२६ के पश्चात् से श्राज तक यद्यि हमारे यहाँ बैको की संख्या बढती रही है परन्तु उनमे से अधिकाश वैको की अवस्था बहुत गिरी हुई रही हैं। १६४१ से १६४६ तक २५४ मिश्रिन पूँजीवाले बैंक बन्द करने पड़े। इनका या तो प्रवन्ध ठीक नही था श्रौर या इन के पास पूँजी की कमी थी। देश के विभाजन के पश्चात् १६४७, १६४८ तथा १६४६ में ११४ बैंक ग्रीर बन्द किए गए । इस स्थिति से पता लगता है कि हमारी बैंक-व्यवस्था त्राज भी कितनी गिरी हुई है। इस स्थिति को सुधारने तथा देश की वैकिंग-व्यवस्था पर नियंत्रण रखने की स्त्रावश्यकता का स्त्रनुभव करके १६४६ मे वैकिंग कम्पनी एक्ट पास कर दिया गया जिसके श्रनुसार रिजर्व वैंक को देश भर की वैकों पर नियंत्रण रखने का श्रिधिकार दे दिया गया है। परन्तु श्रव भी देश को वैकिंग-ज्यवस्था के दो भाग हैं। एक भाग वह जिसमें इम्पीरियल वैक, व्यापारिक वैंक, सहकारी वैंक तथा श्रन्य संगठित वैंकिंग-संस्थाऍ साम्मलित हैं: दूसरा भाग वह जिसमें महाजन तथा स्वदेशी वैकर सम्मिलित हैं। मुद्रा-मएडी का यह भाग बहुत ऋब्यवस्थित तथा श्रसंगठित है। न तो इन पर किसी कानून का दवाव है श्रौर न इन पर किसी केन्द्रीय संस्था का नियंत्रण है। इनकी न्याज-दर सबसे श्रिधिक होती है। गाँवों में रुपया उधार देनेवाली वैंकों के श्रमाव में महाजन ही ग्रामीण जनता के विश्वासपात्र बने हुए हैं । परन्तु इन्हें नियंत्रित करने की श्रावश्यकता है। कोई ऐसा कान्न बनाना चाहिए कि जिसके श्चन्तर्गत रिजर्व बैंक का इन पर भी नियंत्रण होने लगे। पिछले वर्षों में कई बार रिजर्व वैंक ने इनको कान्न के शिकंखे में लाने के प्रयत्न किए परन्त अभी तक सफलता नहीं मिली है। श्रव इनको कानून में बॉधने की वहुत आवश्यकता है। जब तक इन्हें कानृन मे नहीं बॉधा जायगा तव तक हमारे यहाँ देश भर

की व्याज-दरों में समता श्रीर सन्तुलन नहीं श्रासकता। रिजर्व बैंक की श्रानेक \_ योजनाएँ कभी-कभी तो इन श्रमंगठित महाजनों के कारण पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाती।

हमारे यहाँ काम करने वाले विदेशी वैक देश के श्रान्तरिक नगरों में पहुँच कर देशी व्यापारिक वैंकों की प्रतियोगिता करने हैं। इससे हमारी वैंकों की श्राशातीत प्रगति नहीं हो पानी। श्रावश्यकता यह है कि विदेशी वैंको पर नियंत्रण रखकर उन्हें विदेशी मुद्रा के लेन-देन तक ही सोमित कर दिया जाय। दसरे, हमारे वैंकों की विदेशों में शाखाएँ न होने के कारण हमारे वैंक श्रन्तदेंशीय व्यापार में विशेष योग नहीं दे पाते। श्रावश्यकता यह है कि हमारी वैंक विदेशों में श्रपनी शाखाएँ खोलें। इस काम में सरकार को इनकी सहायता करनी चाहिए। विदेशों में स्थान प्राप्त करने में तथा विदेशी सरकार से श्रन्य सुविधाएँ दिलाने में सरकार काफी योग दे सकती है। हाल ही में यूनाईटेड कमिश्यल वैंक ने हॉगकॉंग में श्रपनी एक शाखा खोली है। देश के वैकिंग इतिहास में यह एक नया श्रीर प्रशंसनीय प्रयास है। यह वैंक इक्षलेण्ड तथा श्रमेरिका में भी श्रपनी शाखाएँ खोलने के विपय में विचार कर रही है। इसी प्रकार श्रन्य व्यापारिक वैंकों को श्रागे वढ़ कर विदेशी चेंत्र श्रपने हाथ में लेना चाहिए।

हमारी वैकिग-व्यवस्था कई दृष्टियों से अपूर्ण भी है। न तो हमारे यहाँ अौद्योगिक वैक है और न विनियोगी-वैक ही है। उद्योगों के लिए वित्त-सहायता देने की कोई सुव्यवस्था नहीं है। व्यापारिक बैक इस विषय में सदैव से उद्यक्षिन रहे हैं बयोकि उनकी परिस्थितियों उन्हें दीर्घकालीन ऋण न देने पर बाध्य करती रही ह। जनता के पूँजी विनियोग की सुविधाएँ देने का भी हमारे यहाँ कोई प्रबन्ध नहीं है। इसके लिए आवश्यक है कि औद्योगिक बैंक स्थापित किए जाएँ तथा विनियोगीयों की, सुविधा के लिए विनियोगी-वैंक तथा विनियोगी-दृस्ट खोले जाएँ। इस काम में सरकार को पहिले आगे बढ़न। चाहिए। सरकार इस प्रकार की वैंको के आश खरीदे तथा समय-समय पर आवश्यकतानुसार उन्हें वित्त सम्बन्धी सहायता करे। यद्यपि इस द्वेत्र भे सरकार ने अखिल भारतीय आँद्योगिक वित्त कारपोरेशन स्थापित करके एक नथा कटम उठाया है परन्तु तो भी

उद्योग-विशेषो के लिए श्रीद्योगिक-बैकों की श्रावश्यकता है जो उद्योगों को दीर्घकालीन तथा मध्यकालीन ऋण देकर सहायता करें। हृषि तथा हृषिकों को वित्त सहायता देने के लिए भी हमारे यहाँ वैकों का श्रभाव है। गाँवों में तो बैकों की समन्तित त्यवस्था है ही नहीं। केवल यहाँ-वहाँ दुछ डाकखाने की बचत-वैक तथा सहकारी साख-समितियों हैं जो श्रावश्यकताश्रो के लिए विलकुल श्राप्ण हैं। कृषि को दीर्घकालीन सहायता देने का भी हमारे यहाँ कोई प्रवन्ध नहीं है। इमके लिए भूमि-वन्धक-वैंक स्थापित करने की श्रावश्यकता है। कुछ प्रान्तों में भंम-बन्धक-दैंक स्थापित किए गए हैं परन्तु कृषि-प्रधान देश में सभी जगह ऐसे बैकों की श्रावश्यकता है।

इस मॉित हम देखते हैं कि हमारी वेंकिग-व्यवस्था पाश्चात्य देशों की वेंकिग-व्यवस्था की तरह बहुमुखी नहीं है। वह श्रपूर्ण, श्रसंगठित, श्रभावपूर्ण, श्रमुभवहीन तथा श्रव्यवस्थित है। इसे देश के लिए सर्वाङ्गरूपेण उपयोगी बनाने के लिए सबसे बड़ा श्रावश्यकता श्रमुभवी तथा योग्य वेंकिग-विरोपज्ञों की है। वेंकों की सफलता श्रिधिकाश में उनके कमचारियों तथा प्रवन्धकों पर निर्भर होती है। देशवाशियों को इस श्रोर शिचा देने की श्रावश्यकता है। दूसरे, जनता को वेंकों से लेन-देन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाय तो हमारे देश की मुद्रा-मर्ग्डी के दोप दूर किए जा सकेंगे।

## २५-भारतीय गाँवों में वैंकों की व्यवस्था

वैंको की श्रावश्यकता प्रायः राशि जमा करने तथा समय पडने पर उनसे राशि उधार लेने के लिए होती है। हमारे देश में यह काम मुख्यतः व्यापारिक वेंकों, सहकारी बेंकों, साल-समितियां, डाकख़ाने की बचत बेंको तथा महाजनों श्रीर देशी वेंकरों द्वारा किया जाता है। परन्तु हमारे देश के जेन्नफल, जनसंख्या तथा व्यवसाय को देखते हुए हमारे यहाँ बेंकों की पर्याप्त सुविधाएँ प्राप्त नहीं हैं। जो कुछ भी व्यापारिक बेंक श्रथवा डाकख़ाने की बचत-बेंक हैं वे प्रधानतः बड़े बड़े शहरों में हैं—कस्बो या देहातों में तो इस सम्बन्ध में कोई सुविधाएँ हैं ही नहीं। श्रान्य देशों की श्रपेत्ता हमारे देश में बेंकों की संख्या इस प्रकार है—

| देश            | वग मील मे<br>चेत्रफल<br>(हजारा मे) | जनसंख्या<br>(०००,०००) | वैक-कार्यालयो<br>की<br>संख्या | प्रति दस लाख<br>्रव्यक्तियों में<br>बका की संख्या |
|----------------|------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| इङ्गलैगड       | 37                                 | ५०                    | ११,४६१                        | 388                                               |
| ग्रमरीका       | ३६७४                               | १४७                   | १८,६७५                        | १२६                                               |
| केनेडा ं       | ३६६०                               | १३                    | ३,३२३                         | २५६                                               |
| श्रास्ट्रेलिया | २६७५                               | 5                     | 33⊻.⊊                         | 840                                               |
| भारत           | १२२०                               | ३३७                   | ५,५५८                         | १६                                                |

इससे ज्ञात होता है कि हमारे देश में प्रति दस लाख व्यक्तियों के बीच में १६ वैंक कार्यालय हैं अर्थात् ६२५०० व्यक्तियों के बीच में एक वैक-कार्या- क् लय है। इस पर अधिकाश कार्यालय या तो बड़े बड़े शहरों में हैं और या बड़े-बड़े कस्बों में; गाँवों में तो इनका नाम भी नहीं हैं। १६४६ में सब राज्यों में मिलाकर व्यापारिक वैकों के कुल ३६६१ कार्यालय थे जिनमें से २०८६ या तो बड़े-बड़े शहरों में थे या जिलों की राजधानी में। अन्य स्थानों पर श्रथित कस्वो श्रीर गाँवो में मिलाकर केवल १६०२ वैक-कार्यालय थे। इससे बिलकुल स्पष्ट है कि इमारे गाँवो में वैक हैं ही नहीं। गाँवो में राशि जमा करने का काम डाकख़ाने की बचत-वैंक करती रही हैं। सरकारी विभाग होने के कारण इन डाकख़ानों में ग्रामीण जनता का विश्वास बना हुश्रा है श्रीर वे श्रपनी-श्रपनी बचत इन्हीं में जमा करके रखते हैं। परन्तु देश में गाँवों की सख्या तथा उन गाँवों में बसनेवाली जन-संख्या को देखते हुए डाकख़ाने की बचत-वैंकों की संख्या भी थोड़ी है। यह संख्या इस प्रकार है:—

#### त्रामीगा डाकखानों की बचत-धैक

|                      | १६४३      | 3838         |               |
|----------------------|-----------|--------------|---------------|
| डाकख़ानो की संख्या   |           |              | 4             |
| जिनमें बचत-बैकों     |           |              | 1             |
| की व्यवस्था है       | प्र,प्र१२ | ६४०१         | + 558         |
| इन वैंको में लगे हुए |           | }            | 1             |
| हे खो की संख्या ७,३  | ११,४६२    | ११,६६,४३४    | + ४,७४,६७२    |
| वचत वैंको में जमा-   |           | 1            |               |
| राशि १७,७१,          | १,५५०     | ६३,१४,३८,७७८ | +81,83,76,775 |
| प्रति लेखे पर        |           |              |               |
| श्रीसत जमा           | २४५       | ५२८          | + २⊏३         |

यद्यपि १६४३ की श्रपेत्वा १६४६ में गाँवो मे काम करने वाली हाकख़ाने की बचत-वैंको में बढ़ोत्तरी हुई है परन्तु फिर भी हमारे विशाल देश के लिए यह संख्या सन्तोपजनक नहीं हैं। फिर, इनके द्वारा गाँवो की वैंक समस्या पूर्णरूपेण सुलभती नहीं है क्योंकि ये बैंक उनसे राशा जमा तो करती हैं परन्तु उन्हें उनकी श्रावश्यकतानुसार श्रुण नहीं देती। श्रामीणों को श्रुण देने का काम तो विशेपत: गाँवो मे रहनेवाले महाजन तथा देशी बैंकर करते श्राए हैं परन्तु इनमे एक वड़ा मारी दोष है। इनकी व्याज-दर बहुत के ची तथा इनके लेखे-जोखे बहुत गड़-बड़ होते हैं। इनके लेन-देन के वेपय मे ठीक ठीक श्रॉकड़े प्राप्त करना कठिन है क्योंकि ये ठीक तरह से श्रपने कीई हिसाब-किताव नहीं रखते। इन महाजनों पर सरकार या केन्द्रीय बैंक का

कोई नियंत्रण न होने के कारण ये मनमानी करते हैं। श्रव कान्न वनाकर इनकी मनमानी रोकने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। बहुतों ने श्रपना लेन-देन श्रव बहुत सीमित कर दिया है श्रीर ये लोग श्रव श्रपना-श्रपना श्रलग-श्रलग, व्यापार करने लगे हैं। श्रतः गाँवों में वैकों की सबसे श्रिविक मुविधाएँ देने का काम श्रव सहकारी-साख-सिमितियाँ ही करती हैं। वैसे तो गाँव के प्रत्येक जेत्र में श्रव सहकारी-सिमितियों द्वारा काम होने लगा है श्रर्थात माल खरीदना, वेचना, श्रादि, श्रादि, सभी काम इन सिमितियों से होते हैं परन्तु वैकों की सुविधाएँ देने का काम साज-सिमितियाँ ही करती हैं। ये सिमितियाँ श्रामीणों से राशि जमा करती हैं तथा उन्हें उधार भी देती हैं। १६४७-४८ में साख-सिमितियों की स्थिति इस प्रकार थी:—

१. समित्यो की नरया

८५,२६०

२. सदस्यो की संख्या

**३४,**⊏२,⊏५२

३. जमा राशि (करोड़ रुपयों मे)

₹.08

४. स्वीकृत-ऋग् ( ,, )

१६"०२

इस प्रकार सहकारी ज्ञान्टोलन ने गाँवों की वेंक समस्या काफी मात्रा में हल करदी है परन्तु तो भी इसमें अभी काफी विकास की गुझाइश है। जैसा कि ज्ञाँकडों से स्पष्ट है इन समितियों में केवल ३ ०४ करोड़ रुपये की जमा राशि थी। देश ने चेंत्रफल तथा क्रिय-जनता की संस्था को देखते हुए यह रकम आशा से बहुत कन है। इस विषय में हमारे यहाँ अभी काफी चेंत्र है।

श्रव युद्ध के परचात् जब कि हमारे देश में पूँजी-निर्माण का काम श्रारम्भ होना है इस बात की नितान्त श्रावश्यकता है कि गाँवो में बैकी की समुचित व्यवस्था करके गाँववालों को बचत करने का सुविधाएँ दी जाएँ जिसते वे बचत करना सीखें श्रीर श्रपनी बचत को उन बैको में जमा करके देश के हित में प्रयोग करें। श्रपने देश में कृषि एवं श्रीद्योगिक विकास के लिए श्रव पूँजी की बहुत श्रावश्यकता है परन्तु पूँजी निर्माण का काम ढीला है। श्रव तक तो कठिनाई यह रही कि गाँववालों की श्राय ही हतनी न थी कि वे वेचारे बचत करके बैंको में जमा करते। परन्तु युद्धकाल तथा युद्ध के पश्चात श्रव परिस्थिति

बिलकुन भिन्न है। युद्धकाल मे तथा उसके पश्चात् खाद्य-वस्तुग्रों के भाव बहुत ऊँचे रहे जिससे ग्रामीणों ने काफ़ी पैसा कमाया। शहर के वेतन-भोगियों तथा मध्यमवर्ग से पैसा निकल-निकल कर ग्रव किसानों के पास जमा हो गया। ऐसी परिस्थिति में उनके यहाँ वैकों की ग्रावर्यकता है जो उनकी इस ग्रातिरिक्त ग्राय को जमा करें। कुछ लोग इस मत के विरुद्ध हैं कि किसानों की ग्राय बढ़ गई है ग्रीर वे बचत कर सकते हैं। परन्तु हम यहाँ सिद्ध करेंगे कि किसानों की ग्राय निश्चत ही बढ़ गई है ग्रीर उन्हें बचत गशि जमा करने के लिए साधनों ग्रीर सुविधाग्रों की ग्रावश्यकता है। युद्धकाल तथा युद्धोत्तरकाल में किसानों की ग्राय में जो बढोत्तरी हुई है उसका ज्ञान तीन बातों से लगाया जा सकता है— (१) राष्ट्रीय ग्राय के ग्रावं द्वारा, (२) कृपि-ग्रग्ण का ग्रवं करके; तथा (३) कृपि-जन्य तथा ग्रन्य वस्तुग्रों के मूल्य-स्तरों की वुलना करके।

राष्ट्रीय ग्राय के सम्बन्ध मे यद्यपि श्रिधिकृत श्रॉकड़े प्राप्त नहीं हैं परन्तु विश्व-सनीय तथा जानकार स्रोतो द्वारा जो श्रनुमान लगाए गए हैं वे इस प्रकार हैं—

| वर्ष    | कुल राष्ट्रीय<br>श्राय<br>(करोड़<br>रुपयों में ) | कृषि-श्राय | कृपि-स्राय<br>का कुल<br>स्राय के<br>साथ<br>प्रतिशत | सूत्र         |
|---------|--------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------|---------------|
| १६३१-३२ | १६८६                                             | 552        | ५२८                                                | डा० राव       |
| 9838-60 | ४६३४                                             | ६५३        | ४६.५                                               | ईस्टर्न       |
| १६४३-४४ | ४२३३                                             | २१२⊏       | પ્ર૦૧ર                                             | एकाँनामिस्ट । |
| १६४४-४५ | ४२७१                                             | २२६४       | પ્ર₹'હ                                             | ३१-१२-४८      |
| १६४५-४६ | ४२४०                                             | २२२५       | પ્રપ                                               | ,,            |
| १६४६-४७ | ४४८७                                             | २५६९       | ५७°३                                               | ,,            |
| 28.6AZ  | ३६४२                                             | २१२६       | 48.0                                               | "             |
| १६४७ ४८ | ४६३२                                             | २६६०       | ५६•२                                               | कामर्स        |
|         |                                                  |            |                                                    | दिसम्बर ४८    |

 कृषि-श्राप का प्रतिशत ५२° में बढ़ कर ५७° ३ तक हो गया। इससे साफ स्पष्ट है कि युद्ध काल में किसानों की श्राय बढ़ गई श्रीर इसलिए उनके लिए वैकों का प्रवन्ध करके उनसे बचत-शांश लेकर पूँजी का निर्माण किया जाय। कुछ लोगों का कहना है कि किसानों की श्राय तो श्रवश्य बढ़ी परन्तु उनकी बचत नहीं हुई क्योंकि उन्हें श्रपनी श्रावश्यकता की वस्तुएँ खरीदने में काफी मूल्य चुकाना पडता था। श्रतः जैसे-जैसे उनकी श्राय बढ़ती गई तेसे-तैसे उनका क्यय भी बढता गया। परन्तु यह बात भी नितान्त सस्य नहीं है। इसके लिए हम कृषिजन्य वस्तुश्रों तथा श्रन्य वस्तुश्रों के तुलनात्मक मूल्य देते हैं—

कृपि-जन्य वस्तुश्रो तथा श्रन्य श्रावश्यक वस्तुश्रों के सामान्य थोक मूल्यों के निर्देशाङ्क (१६३६ = १००)

| माह        | कृषि-जन्य वस्तुत्रो वे<br>इ. श्रीसत निर्देशाङ्क |                |                  | श्रन्य वस्तुत्रों के थोक<br>मूल्यों के निर्देशाङ्क |               | थोक<br>गाङ्क |
|------------|-------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------------------------------------------|---------------|--------------|
|            | १६४७                                            | 1885           | 3838             | 1889                                               | १६४८          | 3839         |
| जनवरी      | •३५६ ७                                          | ४२३'१          | ५०६.५            | <i>५६०.तॅ</i>                                      | ३२६           | ३७६          |
| फरवरी      | ३५८'२                                           | ४४३"०          | प्रदू १          | १६२.५                                              | ३४२           | ३७२          |
| मार्च      | <b>३५७</b> ०                                    | ጻ <b>४५</b> ,८ | ४६६.०            | २६३°२                                              | ३४०           | ३७०          |
| ग्रप्रेत । | ₹४६ '⊏                                          | ४५५.४          | ४८७ ४            | २८६ ६                                              | ३४७           | ३७६          |
| मई         | ३४६'२                                           | ४७३.०          | ४८५.३            | २८८.त                                              | ३६७           | ३७७          |
| जून        | ३५्८∵६                                          | '५०३'⊏         | 8E 3.E           | २६४ २                                              | ३८२           | ३७८          |
| जौलाई      | ३५६"४                                           | ५०८'४          | \$ <b>∠</b> 0.\$ | ७ ७ ३५                                             | ३८६           | ३८०          |
| ग्रगस्त    | ३५८'१                                           | ५०६ १          | 860.0            | 3.80 €                                             | <b>इ</b> प्पर | ३८६          |
| सितम्बर    | ३५६ ३                                           | ५०६ २          | ४८४ ७            | ३०२.८                                              | ३⊏२           | ३८६          |
| ग्रक्टूबर  | ३५६'४                                           | ५८०%           | ४६२५             | ३०३.र                                              | ३⊏१           | ३६३          |
| नवस्बर     | ३५५°३                                           | ५१३°७          | ४६२°२            | 302.0                                              | ३८२           | ३६०          |
| दिसम्बर    | ३६२.५                                           | प्रहः०         |                  | 368.5                                              | ३८६           | •••          |
|            |                                                 |                | <u> </u>         |                                                    |               |              |

इन मूल्याक्को से यह बात श्रन्छी तरह से स्पष्ट होती है कि १६४२ के पश्चात् से ही कृषि-जन्य वस्तुत्र्यो तथा श्रन्य वस्तुत्र्यों के मूल्यों मे विषमता रही द्यौर कृपकों को दोहरा लाम मिला—श्रपने माल के दाम श्रोधिक मिले तथा श्रन्य माल खरीदने रपमक दाम देने पड़े। इस प्रकार कृपको को धन-श्राय तथा वास्त्रविक श्राय दोनों वढी । ग्रतः किसानो की बचत करने की च्रमता वढी है इसमे कोई सन्देह नहीं । इसी बचत को खीचने के लिए गाँवों में वैंकों की श्रावश्यकता है। कृपि-ऋण के दृष्टिकोण से भी देखा जाय तो ज्ञात होता है कि मुद्रा-स्फीति के काल में कृपको को जो ग्राय हुई उससे उन्होंने <u>श्रयने-श्रप</u>ने ऋण चुका दिए। 🖔 श्रॉकड़ों के श्रभाव में यह कहना तो कठिन है कि किस सीमा तक कृपि-ऋएा चुका दिए गए परन्तु जो भी सूचना प्राप्त है उससे निश्चित ही यह जान होता है कि कृपि-ऋग पहिले की श्रपेद्धा कम ग्रवश्य हो गए। इस प्रकार यह निर्विवाद है कि कुपको को श्राय श्रीर बचत करने की चमता में बृद्धि हुई है, परन्तु कितनी वृद्धि हुई है,यह कहना कठिन है। भिन्न-भिन्न श्रिधकृत जानकारों ने श्रलग-ग्रलग श्रनुमान लगाए हैं। इसी प्रकार यह कहना भी कठिन है कि क्या यह स्थिति भविष्य में भी बनी रहेगी। ऐसी संदिग्ध स्थिति में भी गाँवों में वैकों की व्यवस्था तो करनी ही है परन्त कोई भी नई योजना बनाने से पहिले जो कुछ काम हो रहा है उसे संगठित बनाना चाहिये। जिन गॉवों की ऋार्थिक-स्थिति ऋच्छी हो श्रीर जहाँ के किसान, जमीदार श्रादि जनता श्रिषक पैसे वाली हो उन गाँवों के श्रास-पास केन्द्र बनाकर न्यापारिक-वैको के कार्यालय स्थापित करने चाहिएँ। व्यापारिक वैको को प्रोत्साहित किया जाय कि वे अपने-श्रपने कार्यालय गाँवों के त्रास-पास नगरों मे या कस्वों से खोलें | जिन गाँवों में छोटे कृपर्क रहते हो श्रीर जिनकी श्राय श्रपेचाकृत कम हो वहाँ व्यापारिक वैंको के कार्यालय खोलकर व्यय बढ़ाने से कोई लाभ नहीं होगा। ऐसे स्थानो पर तो डाकखाने की बचत बैंक तथा साख-समितियाँ खुलनी चाहिएँ। इनके द्वारा ही वहाँ की बचत निकल कर पॅजी का काम दे सकती है। इसके साथ-साथ सरकार को बचत करने मे किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए विज्ञापन तथा प्रोपेगेएडा करना चाहिये। गॉवों में जनता को बचत सिखाने में तथा उनकी राांश जमा करने में इन्हीं साधनों से काफी योग मिल सकता है।

श्रव रहा प्रश्न इसका कि गाँवों में कृषकों को साख-सुविधाएँ देने का क्या प्रवन्ध किया जाय? गाँवों में किसानों को वचत करने की सुविधाएँ देने के साथ-साय उन्हें साख पर रक्षम देने की सुविधाएँ भी देना श्रावश्यक हैं। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो संस्थाएँ उनसे राशि जमा करें वे ही उनको साख

पर रुपया उधार भी दें। किसान को यदि यह विश्वास हो जाय कि लो राशि वह जमा कर रहा है वह आवश्यकता पड़ने पर उसको उधार मिल सकती है ते वह वैको मे राशि अवश्य जमा करगा अन्यथा नहीं । अतः वचत सिग्वाने वै साथ-साथ उन्हें साख-स्विधाए भी देना श्रावश्यक है। हो सकता है कि वहूर से प्रामीण पहिले भूग लेने के लिए ही बैंको के सम्पर्क में श्रावे श्रीर बाद रे जब उनकी ग्राय बढने लगे तो वे राशि जमा भी करने लगें। एक बात ग्री है। हमारी कृषि ग्रीर ग्रामीण धर्घा को उचत करने के लिए बहुत मात्रा मे ग्री र्शाव ही पूजी की ग्रावश्यकता है। ऐसा स्थिति मे गाँवों मे ऐसी बैंकों का प्रबन्ध होना चाहिए जो लोगों से अधिक से अधिक राशि जमा लेकर पूँजी-निर्माण के ग्रीर फिर इस पूँजी को इन उद्देश्यों में लगावें । श्रमी तक किसानों को रुपय उधार देने का काम मुख्यतः महाजन तथा सहकारी समितियाँ करती हैं। परन् र्जंशा कि पहिले बनाया जा चुका है महाजन श्रनेक कारगा से श्रव लुप्त होते जा रहे हें ग्रीर ग्रव इनको कार्यशैली भी दूपित हो गई है। ब्यापारिक वेंक तं इस त्रेत्र मे कोई काम करते ही नहीं। सहकारी सिमितियों का काम भी श्रा लगभग ५० वर्ष के पश्चात् श्रधूरा ही है। इस विषय मे जॉच-पहताल करने है लिए सरकार ने पिछले वर्षों में काफी दिलचस्पी ली है। १६४५ में गेडिंगि कभेटी ने इस विषय पर श्रपनी रिपोर्ट दी, १६४६ में सरैया कमेटी ने इस विषः की जॉच-पडताल की तथा राज्यों में भी अनेक बार विशेषकों द्वारा इस समस्य का समाधान सोचा गया । गेडगिल कमर्टा ने कृपको को ग्रल्पकालीन तथ मन्यकालीन साख सुविधाऍ देने के लिए कृषि-साख-कारपोरेशन स्थापित कर् की सिफारिश की तथा दीर्घकालीन साल सुनिधाएँ देने के लिए भूमि-चन्धा बैंक खोलने पर ज़ोर दिया । सरैया कमेटी ने सहकारिता श्रान्दोलन को सगठित करने तथा साख-समितियां की सख्या बढ़ाने पर जोर दिया तथा देश भर ह लिए एक कृषि-साल कारपोरेशन स्थापित करने की सिफारिश की। यामीर बैंकिंग जॉच कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया है कि बैंकों व भी क्रमको को साम्ब-सुविधाएँ देने की व्यवस्था करनी चाहिए। कमेटी रं ं सुमाव दिया है कि जहाँ तक हो सके वहाँ तक ग्रामीण चोत्रों में व्यापारिक

वको तथा सहकारी-बेको को मिलाकर संगठित करना चाहिए जिससे दोनो मिलकर यह काम ग्रन्छी तरह से कर सके।

श्रव यह भी देखना चाहिए कि गाँवों में बैंक स्थापित करने में क्या • कठिनाइयाँ हैं श्रीर उन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है ?

सबसे बडी कठिनाई यह रही है कि हमारा कृषि-धधा श्रपूर्ण तथा श्रमाव-पूर्ण रहा। जब तक एक विशेष योजना बनाकर भूमि सुधार न किया जाय, खेतो की चकबन्दी न हो, सिचाई के साधन न बढे, कृषिजन्य वस्तुत्र्यों को बाजार में वेचने का समुचित प्रवन्ध न हो, कृषि-कार्यों में वैज्ञानिक यत्रों का प्रयोग न किया जाय, छोटे-मोटे उद्योग-धधे न बनाए जाएँ तब तक कृषि कार्य में लाभ नहीं हो सकता श्रीर इंसलिए तब तक बैक श्रपने कार्यालय भी नहीं खोल सकते। श्रतः कृषि सुधार करने की योजना बना कर कृषि-धंधे को उकत करना चाहिए तभी बैकों की समुचित व्यवस्था लाभप्रद हो सकती है।

गाँवों में वैकों की सुविधाएँ न बढने का दूसरा कारण यह है कि वहाँ छाने-जाने तथा सन्देश-याहन के साधनों का उपयुक्त प्रबन्ध नहीं है। बहुतसे गाँव तो शहरों से बहुत दूर तथा विलकुल छाळूते हें—न वहाँ सड़के हें छोर न छाने जाने का कोई छान्य साधन है। इससे बैंकों के विकास में बड़ी छासुविधा रहती हैं। इसके लिए सरकार को चाहिए कि वह गाँवों के छार्थिक विवास की योजनाछों में सड़कों तथा डाकखानों को प्रथम स्थान दे। यदि ये दो मुविधाएँ मिल जाएँ तो बैंक छापने कार्यालय भी स्थापित करने लगेगे।

प्रामीण जनता अशिक्षित और निरक्षर होने के कारण वैकों में लेन-देन नहीं कर सकती। न तो वे पास बुक का लेन देन और लेखा जोखा समक सकते हैं होर न बैंकों के चेको द्वारा अपना लेन देन बढ़ा सकते हैं। इसके लिए दो उपाय करने चाहिए। एक, गाँवों में शिक्षा व प्रौढ शिक्षा की सुव्धाएँ दी जाएँ तथा दूसरा, बैंक अपने लेन देन के काम अगरेजी में न करके प्रादेशिक भाषाओं में करें। इससे यह किनाई अधिक सीमा तक दूर हो सकती है। प्रामीण क्रांद्वादी होने के वारण बैंकों के साथ अपने लेन-देन करना नहीं चाहते। वे न तो बैंकों में राणि जमा करना पसन्द करते हे और न उनसे साख पर राशि लेना ही चाहते हैं। वे तो महाजनों से ही लेन-देन करते हैं जो इन

लोगों के अधिक समीप रहता-सहता है। एक बात और भी है। वैंकों के फैल होने के कारण गाँववालों का इनमें विश्वास भी नहीं रहता। इन कठिनाइयों को अधिकाशतः शिक्षा के द्वारा द्र किया जा सकता है। दूसरे, रिजर्व वैंक या सरकार प्रामीणों को गाँवों में काम करनेवाली बैंकों की मजबूती की गारंटी करके लोगों को उनके साथ लेन-देन बढाने में प्रोत्साहित करे। गाँवों में काम करनेवालों बैंक प्रामीण जनता में से ही पड़े-लिखे लोगों के साथ अपने सम्पर्क बढ़ावे—उन्हें अपने संचालक-मण्डल में रक्खे तथा कार्यालयों में काम दें। इससे ग्रामीणों में इन बैंकों के प्रति विश्वास बढने में सहायता मिलेंगी।

प्रायः देखा गया है कि गाँव के धनी-मानी लोग अपना रुपया प्रामीण जनता को ही उधार देते हैं, बेंको मे जमा नहीं करते। इसका कारण यह है कि उन्हें वैंको की अपेक्षा इन लोगों से अधिक ब्याज मिलता है। यदि बेंक अपनी ब्याज-दर बढ़ा दें तो लोग उनके पास अपनी बचत जमा करने लगेगे। इसका अर्थ यह है कि बेंको द्वारा दी जानेवाली ब्याज-दर कम होने के कारण गाँवों मे बैंको को अधिक सफलता नहीं मिली है। इसका एक उपाय यह हो सकता है कि ग्रामीण-चेत्रों में बेंक शहरों की अपेक्षा ऊँची ब्याज-दर रक्खें और इस काम के लिए सरकार उनको अर्थ-सहायता दें। यद्यपि यह सुभाव बेंको की दृष्टिकोण से उचित नहीं रहेगा परन्तु तो भी प्रयोग के तौर पर ऐसा करके देखना चाहिए कि क्या यह योजना सफल हो सकती है ?

बहुतसे वैंकों ने अपने कार्यालय गाँवों मे इसलिए स्थापित नहा किए हैं कि उन कार्यालयों मे आय की अपेचा व्यय अधिक होता है और इस प्रकार वेंकों को हानि रहती है। इसके लिए यह उपाय है कि सरकार कुछ समय तक इस हानि की पूर्ति करे और जब कार्यालय आत्मनिर्भर बन जाएँ तो सहायता देना बन्द कर दे। दूसरे, वैक अपने प्रामीण कार्यालयों पर थोड़ी-थोड़ी तनख्वाह के कर्मचारी रक्खे और ये कर्मचारी सम्मन्तः गाँवों में से लिए जाएँ। इससे कार्यालयों का व्यय-भार कम होगा। सरकार को भी चाहिए कि इन चेत्रों में स्थित वेंकों का आखाओं पर जो कर्मचारी काम करे उनके साथ शहरों जैसी वेतन-भत्ता आदि की सल्तियों न लगाए।

इन उपायों के श्रातिरिक्त ग्रामीण वेंकिंग जॉच कमेटी ने गॉवों में स्थित

वेंक की शाखात्रों को कुछ ऐसे काम करने के सुभाव दिए हैं जिनसे गॉववालों मे वैंकों के प्रति विश्वास बढ़ेगा श्रीर उनका प्रचार होगा। ये सुभाव निम्न हैं—

- १. एक स्थान से दूसरे स्थान पर राशि भेजने-मॅगाने की सुविधाएँ देना।
- नोट तथा सिको के श्रदल-बदल की सुविधाएँ तथा खराब नोटो श्रौर सिक्को को श्रच्छे नोटो श्रौर सिक्कों में बदलने की सुविवाएँ देना ।
  - इपया तथा त्राभूपण सुरिच्चत रखने की त्राविक सुविधाएँ देना ।
- गोदाम बनाकर क्रुपको को किराये पर देने की सुविधाएँ देना ।

यदि इतनी श्रीर सुविधाएँ क्रुपकों को वैंको से मिलती रहे तो क्रुपकों की वैंकों के साथ लेन-देन में रुचि बढ़ेगी श्रीर विश्वास भी उत्पन्न होगा।

गाँवों में बैकों की व्यवस्था करने में प्रामीण वैकिंग-जाँच कमेटी ने संच्लेंप में निम्न सुफाव दिए हैं—(१) रिजर्व बैंक प्रत्येक राज्य में अपनी शाखा खोले, (२) इम्पीरियल बैंक तथा अन्य व्यापारिक बैंक तहसीलों में, जिलानगरों में तथा बड़े बड़े ताल्लुकों में अपनी-अपनी शाखाएँ बढ़ांचे, (३) सहकारी-साख-समितियों की संख्या बढ़ाई जाय तथा साख-आन्दीलन का पुनर्स गटन किया जाय, (४) राज्य की श्रोर से कृपि-साख-कारपोरेशन स्थापित किए जाय, (५) दोर्घकानान साख-सुविधाएँ देने के लिए भूमि-बन्धक बैंक स्थापित किए जाएँ, (६) डाकखाने की बचत-बैंक गाँव-गाँव में, जहाँ यातायात की सुविधाएँ हों, स्थापित की जाएँ, (७) गाँवों में खुलने वाली बैंकों की शाखाओं में प्रादेशिक भापाओं में काम किया जाय, (८) ये बैंक रूपया जमा करने तथा निकालने में अपनी रीति थोड़ी सरल बनाबे, (६) प्रामीणों को साल्र बनाने के प्रयत्न किए जाएँ, (१०) बैंकों में राशि जमा करने तथा बैंकों का अधिक से अधिक प्रयोग करने में प्रामीणों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रोपेग्एडा किया जाय।

# '२६—रिज़र्व वैंक का राष्ट्रीयकरण

रिजर्व वैक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न तो उसके जन्म से ही चलता श्राया था। १६२६-२७ मे हिल्टन-थंग कमीशन की सिफारिशो पर जब भारतीय धारा-समा मे विचार हुन्रा तो विषत्ती ढन राष्ट्रीयकरण का समर्थक थां। परन्तुः \* उस समय रिजर्व वेंक स्थापित ही न हो सका श्रीर यह बात श्रागे के लिए टाल दी गई थी । १६३४ मे रिज़र्व वैक ग्रॉफ इण्डिया एक्ट पास ह्या श्रीर ग्रीर १ श्रप्रैत मन् १६३५ से रिज़र्व विक ग्रंश धारियों के वैक के रूप में काम करने लगा। १९४६-४७ में केन्द्रीय विधान सभा में जब वजट पर बहस ही रही थी तो थ्रं शरतचन्द बोस ने राष्ट्रीयंकरण के प्रश्न की उटाण। प्रश्न का उत्तर देते हुए वित्त-मूत्री सर ग्रानींचॉल्ड रोलंड्स ने कहा कि ''नुक्ते इस विषय में सशय नहीं है कि निकट भविष्य में रिजर्व वैंक का राष्ट्रीयकरण हो जायगा। इसका राष्ट्रीयकरण थ्रब तक क्यों नहीं हुथ्या, इसका कारण मेरे विचार से यह था कि विधान समा रिज़र्व वैक जैसी संस्था को एक ग्रानुत्तरदायी कार्यकारिगी के हाथ मे देने को तैयार न थी।" उस समय भी यह बात टाल दी गईं। केन्द्रीय धारा-सभा मे राष्ट्रीयकर्ण का प्रस्ताय फरवरी १९४७ मे फिर लाया गया परन्त् विल-मन्नी के विश्वास दिलाने पर कि सरकार इस पर विचार करेगा श्रीर समय शाने पर इसका राष्ट्रीयकरण हो जाएगा, प्रस्ताव वापस ले लिया गया । १६४८-४८ के बजट पर बहस करते हुए इस बात पर जोर दिया गया कि श्रव राष्ट्रीय सरकार है श्रीर देश स्वतत्र है, इसलिए केन्द्राय वैक का राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए। राष्ट्रीयकरण के पक्ष में निम्न दलालें दी गई' जिनको मानकर रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया।

श. श्रान्य देशां के केन्द्रीय बंको का राष्ट्रीयकरण हो चुका था श्रीर तभी उन देशों में सरकार की श्रार्थिक तथा मौद्रिक नीति का ठोक-ठीक संचालन केन्द्रीय बंक करते थे। भारत में भी यह तभी किया जा सकता था जब कि रिज़र्य वैंक का राष्ट्रीयकरण हो। श्रतः मौद्रिक तथा साख-नीति के सफल संचालन के कारण राष्ट्रीयकरण पर श्रिषक जोर दिया गया।

- २. भारत में जन साधारण के जीवनस्तर को ऊँचा उठाने के लिए यह श्रावश्यक था कि देश का श्रार्थिक संकट दूर किया जाय तथा लोगों की श्राय बढाई जाय। ऐसा करने के लिए युद्ध के पश्चात् श्रार्थिक श्रायोजन की श्रावश्यकता थी श्रीर श्रार्थिक श्रायोजन का काम तभी सफल हो सकता था जब कि देश का केन्द्रीय बेंक भी सरकार का एक विभाग बनकर सरकारी नीति के साथ सहयोग देता। श्रातः रिजर्व चैंक के राष्ट्रीयकरण की माँग की जाने लगी जिससे वह राष्ट्रीय संस्था बनकर सरकार को श्राधिक से श्राधिक सहयोग दे सके।
- ३. पिछले वर्षों में, विशेषत: युद्धकाल में, रिज़र्व बैंक की मुद्रा नीति मंतोपजनक नहीं रही थी। नोट बहुत छापे गए थे जिससे मुद्रा-स्पीति हुई श्रीर वस्तुत्रों के भाव बहुत बढ़ गए। वैंक ने इसे रोकने के लिए कोई महत्व-पूर्ण काम नहीं किया। इसलिए सोचा गया कि रिजर्व हैं के के राष्ट्रायकरण करने से यह दोप दूर हो जायगा श्रीर भविष्य में बैंक श्रिथिक उपयोगी सिंड हो सकेगा।
- ४. वहुन सी बातो पर रिज़र्व चैंक की देश की श्रन्य चैंकों से श्रावश्यक सूचना प्राप्त करनी पढ़ती थी। श्रांशघारियों का बैंक होने के कारण रिज़र्व चैंक को सूचना प्राप्त करने में कुछ कठिनाई होती थी। इसलिए सोचा गया कि राष्टीयकरण करने से रिजर्व बैंक को एक ऐसा श्रिकार श्रीर बल मिलेगा कि नव यह इच्छानुसार सूचना प्राप्त कर लिया करेगा।
- ५. राष्ट्रीयकरण के पत्त मे एक युक्ति यह थी कि इस प्रकार रिज़र्व देंक एक प्रकार से सरकारी विभाग बन जायगा जिसके द्वारा केन्द्रीय श्रीर राज्य सरकारे श्रपनी श्रार्थिक श्रीर वित्त नीतियों को इस वेंक की सहायता से सफल बना सकेंगी।

इन कारणों को लेकर रिज़र्व बैक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया श्रीर १ जनवरी १६४६ से रिज़र्व बैंक राष्ट्रीय संस्था बन गया । हिस्से ्रें े े े सरकार ने ले लिए और १०० रुपये के एक हिस्से के बंदे

१० ग्राने देनांस्त्रीकृत हुग्रा। ११८ ६० १० का मु∙ वें० १२ गया। प्रत्येक १०० रुपये के बदले में तो तीन प्रतिशत वार्षिक व्याज-दर के सरकारी बीएड दे दिए गए तथा शेष राशि के बदले में नकद रुपया चुका दिया गया। रिजर्ब बैक अप्रिक्ष इण्डिया एक्ट में भी आवश्यक संशोधन कर दिए गए। इस प्रकार पैदा होने के १४ वर्ष पश्चात् रिज़र्ब बैक का राष्ट्रीय-करण हो गया।

रिजर्ब वैंक का प्रवन्ध श्रव केन्द्रीय सरकार के हाथ में है। केन्द्रीय सरकार रिजर्ब वैंक के गवर्नर की सनाह से इसका प्रवन्ध करती है। केन्द्रीय सरकार वैंक के गवर्नर की सलाह में नमय-समय पर जन-हित को दृष्टि में रखते हुए वैंक को श्रावेश देती हैं श्रीर इन श्रादेशों की पूर्ति के उद्देश्य को सामने रिषकर एक केन्द्रीय-बोर्ड वैंक का सवाजन करता है। केन्द्रीय-बोर्ड में निम्म व्यक्ति होते हैं:—

- (स्र) एक गवर्नर व दो डिप्टो गवर्नर इनको केन्द्रीय सरकार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त करती है परन्तु स्रविध समाप्त होने पर इनको फिर भी नियुक्त किया जा सकता है। इनका वेतन केन्द्रीय-सरकार की सलाह से केन्द्रीय-बोड किया जा सकता है। डिप्टी-गवर्नरों को केन्द्रीय वोर्ड की वैठक में भाग लेने का स्रिधिकार तो होता है परन्तु मत देने का अधिकार नहीं है। परन्तु यदि गवर्नर की स्रतुपरिथित में डिप्टी-गवर्नर कार्य संचालन करें तो उस समय उसको मत देने का अधिकार होता है।
- (ब) चार संचालक—ये सर्चालक केन्द्रीय-सरकार द्वारा चारो स्थानीय-बोडों मे से ममोनीत किए हुए होते हैं। [स्थानीय-बोर्ड श्रामे देखिए।]
- (स) छ: संचालक श्रीर होने हैं। इनको भी केन्द्रीय-सरकार मनोनीत करती है। इनमें से प्रत्येक दो बारी-बारी से एक, दो श्रीर तीन वर्ष के बाद श्रलग होते जाते हैं।
- (द) एक सरकारी श्राफसर होता है। यह भी सरकार द्वारा मनोनीत किया हुआ होता है। यह श्राफसर सरकार की इच्छानुसार कितने ही समय तक काम कर सकता है।

इस प्रकार राष्ट्रीयकरण के बाद नए विधान के अनुसार केन्द्रीय-बोर्ड में कुल १४ व्यक्ति होते हैं। नेन्द्रीय-वार्ड के श्रातिरिक्त बैंक के प्रबन्ध के लिए चार स्थानीय-वार्ड हैं। स्थानीय-वार्ड कलकत्ता, बम्बर्ड, मद्रास श्रीर दिल्ली में हैं। सीमा की दृष्टि से सारे देश को चार प्रदेशों में बॉट लिया गया है। (१) उत्तरी-प्रदेश, (२) दिन्तणी-प्रदेश, (३) पूर्वी-प्रदेश, (४) पिश्चमी-प्रदेश। इन्हीं चार प्रदेशों के लिए एक-एक स्थानीय-बार्ड हैं। प्रत्येक स्थानीय-बार्ड में पॉच सदस्य होत हैं। इनकी नियुक्ति सरकार करती हैं। ये सदस्य श्रपने में से ही बोर्ड का श्रध्यन्न चुन लेते हैं। प्रत्येक सदस्य चार वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है। परन्तु श्रविष समाप्त होने के बाद इनको फिर भी नियुक्त किया जा सकता है। चारों स्थानीय-बोर्ड श्रावश्यक मामलों पर केन्द्रीय-वोर्ड को सलाह देते हैं तथा केन्द्रीय-बोर्ड के श्रादेशानुसार कार्य करते हैं।

केन्द्रीय-बोर्ड की बैठक बुलाना गवर्नर के श्रिधकार में होता है, परन्तु कोई भो तीन संचालक मिलकर भी गवर्नर से केन्द्रीय-बोर्ड की बैठक बुलाने की प्रार्थना करसकते हैं। वर्ष भर में ६वैठके बुलाना श्रानिवार्य है परन्तु तीन महीनों में एक बैठक श्रवश्य ही होनी चाहिए। बैक के कार्यालय वम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्राम तथा कानपुर में हैं। इसकी एक शाखा लन्दन में भी है जो श्रप्रल १६३६ में खोली गई थी। केन्द्रीय-सरकार की श्राजा से रिज़र्व बैंक श्रन्य किसी स्थान पर भी शाखा खोल सकता है।

श्रन्तर्राष्ट्रीय नुद्रा कीप बनने से रिज़र्व बैक श्रॉफ इण्डिया एक्ट में भी संशोधन कर दिए गए हैं। पहिले रिज़र्व बैंक श्रॉफ इण्डिया एक्ट की धारा ४० श्रीर ४१ के श्रन्तर्गत रिज़र्व वैंक रुपये के बदले में निश्चित विनिमय दर पर स्टॉलिंग खरीदा श्रीर वेचा करता था। परन्तु श्रव एक्ट की इन धाराश्रों में संशोधन कर दिया गया है। श्रव रिज़र्व बेंक सरकार के श्रादेशानुसार केवल स्टॉलिंग ही नहीं वरन् उन सब देशों की मुद्राएं खरीदता-वेचता है जो श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के सदस्य हैं। इसी प्रकार रिजर्व बैंक एक्ट की धारा ३३ में भी संशोधन कर दिया गया है। पहिले इस धारा के श्रनुसार बेंक को स्टॉलिंग सिक्यूरिटियों के श्राधार पर नोट चलाने का श्रिधकार था। परन्तु श्रव बैंक केवल स्टॉलिंग के ही श्राधार पर नहीं वरन् श्रन्तर्राष्ट्रीय नुद्रा कोप के सभी सदस्य देशों की सिक्यूरिटियों के श्राधार पर नहीं वरन् श्रन्तर्राष्ट्रीय नुद्रा कोप के सभी सदस्य देशों की सिक्यूरिटियों के श्राधार पर नहीं वरन् श्रव का सकता है।

एकट की धारा १७ (३) में भी संशोधन कर दिया गया है । धारा १७ (३) (त्र) में वर्णित 'स्टर्लिंग' के स्थान पर 'विदेशी-विनिमय' लिख दिया गया है ज्योर १७ (३) (ब) में वर्णित 'यूनाइटेड किंगडम' के स्थान पर 'कोई देश जो ज्ञान्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का सदस्य हो' लगा दिया गया है । धारा १८ में वर्णित 'स्टर्लिंग' के स्थान पर 'विदेशी-विनिमय' लिख दिया गया है । इन संशोधनों के फलस्वरूप अब हमारा काया किसी विदेशों मुद्रा पर आधारित नहीं है । इसका वर्णन आगे 'हमारा काया' शार्षक लेख में मिलेगा ।

## २७-वेंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न

रिज़र्व वैक के राष्ट्रीयकरण के साथ-साथ इम्पीरियल वैक तथा श्रान्य व्यापारिक वैकों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न भी उठ खड़ा हुश्रा है। प्रो० रङ्गा जैसे कुछ लागों का मत है कि व्यापारिक बैंकों के लिए केवल कानून बनाने से कुछ नहीं हो सकता, उन्हें तो सरकारी स्वामित्व तथा नियंत्रण में ले श्राना चाहिए। इन लोगों का कहना है कि युद्धोत्तर काल में किसी भी श्रार्थिक योजना का सकल बनाने के लिए व्यापारिक वैंकों का राष्ट्रीकरण करना श्रावश्यक है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण के विषय में प्रायः निम्न तर्क दिए जाते हैं—

- (१) बैंक, जो मुद्रा-निर्माण तथा साख-सुजन का काम करती हैं, ये काम तो सरकार के अधिकार की वस्तुएँ हैं। स्रतः बैंको को ही सरकारी अधिकार मे ले स्राना चाहिए।
- (२) स्वतंत्र ग्रौर व्यक्तिवादी बैंको पर केन्द्रीय वैंक सफलतापूर्वक नियंत्रण नहीं कर पाता । ग्राः ग्रावश्यक है कि केन्द्रीय वैंक के साथ-साथ व्यापारिक बैंको का भी राष्ट्रीयकरण कर दिया जाय।
- (३) यदि उद्यागों का राष्ट्रीयकरण करना है तो वैको का भी राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए ग्रन्थथा सम्भव है राष्ट्रीयकृत उद्योगों में व्यक्तिवादी वैक श्रावश्यक सहयोग न दे ग्रीर सरकारी ग्रीद्यांगिक नीति सफल न हो सके।
- (४) यदि वैको का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया तो वे सफलता के साथ साख का वितरण कर सर्वेगी।

कुछ लोग न्यापारिक वैकां के राष्ट्रीयकरण के पत्त में नहीं हैं। उनका कहना है कि वैकां का राष्ट्रीयकरण होने से बैकां की लेखा-पुस्तकों का गुप्त मेद सरकारी कर्मचारियों तथा श्राय-कर वसूल करने वाले लोगों को ज्ञात होता रहेगा जिससे वे राशि जमा करने वाले लोगों को श्रिधिक तंग करने लगेगे। पिरिणाम यह होगा कि लोग फिर बैकों मे राशि जमा करना बन्द करने लगेगे श्रीर यदि ऐसा हुआ तो देश की पूँजी-निर्माण व्यवस्था पर वहीं गहरी चोट

लगेनी। बेंको के राष्ट्रीयकरण से बैंको पर राजनैतिक दलविन्दियों का श्रिष्ठिकार हो जायगा श्रीर फिर सरकारी दल जैसं चाहेगा बैकिंग प्रणाली को उसी भॉनि नचाता रहेगा। श्रतः देश के हित में व्यापारिक बैंको का राष्ट्रीयकरण नहीं होना चाहिए।

वैंको के राष्ट्रीयकरण के पत्त ग्रीर विपत्त की युक्तियां पर दंनो ग्रीर से काफी कहा जा सकता है परन्तु देखना यह है कि ऋाखिर वास्तविकता क्या है। विदेशों में प्रायः देखने मे ब्राता है कि वहाँ केन्द्रीय वैकों का राष्ट्रीयकरण तो कर दिया गया है परन्तु व्यापारिक वैक ग्रभी व्यक्तिवाद के श्राधार पर ही चल रहे हैं। इज्जलैएड में 'वैंक क्रॉफ इज्जलैएड' का राष्ट्रीयकरण हो चुका है परन्तु अन्य बैंको का नहीं। हाँ, बैंक ऑफ इंगलैंग्ड को अन्य बैंको पर नियंत्रण रखने का पूरा-पूरा ऋधिकार दे दिया गया है। हमारे यहाँ भी रिज़र्व वेंक आँक इिएडया का राष्ट्रीयकरण करके बैंकिंग कम्पनी कानून पास कर के रिज़र्व वैंक को देश के श्रन्य बैंकों पर नियंत्रण रखने के ग्रसीम ग्रधिकार दे दिए गए हैं। इन श्रिधिकारों के द्वारा रिज़र्व वैक व्यापारिक वैंकों के नए कार्यालयों पर, उनर्वन ऋण-नीति पर, जमा राशि की नीति पर तथा हिसाव-किताब पर पूरा-पूरा नियंत्रण रखता है। व्यापारिक वैक पूर्ण रूप से श्रव रिज़र्व वेंक के श्रिधिकार में हैं ग्रीर रिज़र्व वेंक सरकारी संस्था है। इसलिए यदि यह कहा जाय कि र्वेकों पर एक प्रकार से सरकार का ही नियंत्रण है तो ग्रत्युक्ति नहीं होगी। राष्ट्रीयकरण के प्रायः दो पहलू होते हैं—(१) जिसमें सरकार का स्वामित्व श्रौर नियंत्रण दोनो हों, (२) जिसमें सरकार का केवल नियंत्रण ही रहे। स्रतः स्राज भी हमारे यहाँ द्सरे प्रकार का बैंको का राष्ट्रीयकरण है। बैंको के राष्ट्रीयकरण के पत्त में सबसे जोरदार वात यह कही जाती है कि इससे सरकार द्वारा श्रायोजित श्रार्थिक श्रायोजन में सहायता मिलतो है तथा वैकिंग-व्यवस्था पर सरकार का अधिकार होता है जिससे वैंक जनता के विरुद्ध कोई काम न कर सकें । ये बन नाने त्राज भी हमारी वैकिंग-प्रणाली में मौजूद हैं । रिज़र्व वेंक का कड़ा पहरा होने के कारण हमारे देश की वैंक रिज़र्व बैंक की ब्राज्ञा के दिना टस से मस भी नहीं हो सकती । हीं, वैंकिंग कम्पनी कानून बनने से पहिले इन वैंकों पर किसी को नियंत्रण न था-न सरकार का था श्रीर न रिज़र्व चक

का। उस समय इन वेको के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न युक्तिसगत कहा जा सकता था। परन्तु १६४६ मे बैंकिंग कम्पनी कानून पास होने से श्रव वह वात नहीं हैं।

फिर भी कम से कम इंग्वीरियल चैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न वहत जोरों से उठाया जाता रहा है। इस प्रश्न को रिजर्व वैंक के राष्ट्रीयकरण के समय उठाया गया था। उस समय के वित्त-मंत्री श्री मथाई ने कहा था ''कि देश की क्रार्थिक परिस्थिति पर राष्ट्रीयकरण के जो दुष्परिणाम होगे उनको देखते हुए वर्तमान परिस्थिति मे सरकार इम्मीरियल वैक का राष्ट्रीयकरण करना ठाक नहीं समभती"। किन्तु सरकार इर्म्यारियल वैंक के दोपों को दूर करने का प्रयत्न करेगी-यह श्राश्वासन उस समय वित्त-मंत्री ने दिया था। इसके परचात् १९५०-५९ का वजट पेश करते समय भी इसके राष्टीय-करण का प्रश्न लाया गया परन्तु उस समय भी यह कह कर टाल दिया गया कि देश की साख व्यवस्था एवं वेंकिंग-उन्नि की दृष्टि से इम्पीरियल बैंक का वर्तमान परिह्थिति मे राष्ट्रीयकरण करना हिनकर न होगा। नवम्बर १९५० मे राष्ट्रीयकरण का प्रश्न फिर दोहराया गया। उस समय वित्त-मन्नी श्री देशनुख ने कहा 'कि मुक्ते पूर्ण विश्वास है कि इम्पीरियल वैक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न देश के ग्रार्थिक हितों में नहीं होगा"। वित्त-मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि "इम्पीरियल वैंक की बहुत श्रंश पूँजी भारतीया के श्रिधकार में है तथा उसके कर्मचारियों का भी राष्ट्रीयकरण हो रहा है तथा छुछ वर्षों में ही इम्बीरियल बैंक हमारे नियत्रण में श्रा जायगा। श्रतः हमारे श्रपने हितो की दृष्टि से ऐसा कोई भी काम जो शीव्रतापूर्वक किया जायगा वह श्रहितकर होगा"। इस प्रकार १६४८ में जो दृष्टिकोण हमारे भूतपूर्व वित्त-मंत्री ने रक्खा था वह त्राज भी है। इम्पीरियज्ञ बैंक के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न स्थगित-सा ही हो गया है। इसमे जात होता है कि हमारी सरकार भी बैंको का स्वामित्व अपने पास लेने को तैयार नही है। जहाँ तक सरकारी नियंत्रण का प्रश्न है वह तो सरकार का है ही। वेंको के राष्ट्रीयकरण में श्रव हमारी सरकार के सामने वही त्रमुविधाएँ हैं जो उद्योगों के राष्ट्रीयकरण के लिए हैं। इस समय हमें चाहिए कि वैंको की राष्ट्रीयकरण की मॉग न करके उनको सुटढ़ श्रीर जनहित के योग्य बनाने की मॉग करे।

इस समय देश का हिन इसमें है कि वैंकों का राष्ट्रीयकरण न करके एकीकरण किया जाय। यदि वेंक विलिष्ठ बनानी है श्रीर उनको संकट से वचा कर उनसे देश के श्रार्थिक श्रायोजन में काम लेना है तो श्रावश्यकता है कि निर्वल तथा विलरे साधनों को एक साथ मिला कर मजवृत बना दिया जाय ग्रौर तव उन्हें सुयोग्य, ग्रानुभवी ग्रौर ईमानदार संचालको के प्रवन्ध में रख दिया जाय । राष्ट्रीयकरण के स्थान पर वैको का एकीकरण किया जाय। राष्ट्रीयकरण में चाहे सरकार का स्वामित्व श्रीर नियंत्रण हो जाने परन्तु निर्वल श्रीर श्रयोग्य बैक दूर न हो सकेगी श्रीर इनके रहते सदैव खतरा ही बना रहेगा। श्रतः कई-कई छोटो-छोटो श्रीर साधनहीन वैंको को मिलाकर एक कर देना चाहिए। इससे नई वैंक के साधन टढ़ होंगे और प्रवन्धक भी सुयोग्य ही मिल सकेंगे । देश में बैंकिंग-विशेषणं की कमी भी दूर हो जायगी और निर्वल वैंक भी ।मल कर दृढ़ वन जाएँगी। वैंको के एकीकरण मे कोई विशेष-असुविधा का सामना नहीं है। प्रायः कई-कई वैंक एक ही सचालक-मराइल के प्रवन्थ में हैं। ये संचालक-मराइल मिल कर कई-कई वैकों का एकीकरण कर सकते हैं। मार्च १६५० में वंगाल में कौमिला यूनियन, कौमिला वैंक तथा ग्रत्य वैंका को मिलाकर वंगाल कमिश्चिल वेंक बनाया गया था। सरकार को इस ब्रोर ब्रौर ध्यान देना चाहिये।

वर्तमान परिस्थि यों मे जब कि सरकार प्रॅजी के श्रभाव में वको का स्वामित्व नहीं ले सकता, योग्य विशेषज्ञों के श्रभाव में उनका संचालन नहीं कर सकती, श्रीर जब रिजव बेंक का पहिले ही इन पर काफी नियत्रण हैं, राष्ट्रीयकरण की योजना हितकर नहीं है। श्रब तो राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य बैंकिंग कानून बनाकर पूरा हो हो रहा है श्रीर एकीकरण के द्वारा श्रीर भी श्रिषक पूरा हो जायगा। श्राज की परिस्थितिया में केन्द्रीय बैंक का ही राष्ट्रीयकरण पर्यात है।

## २८—स्टर्लिंग-चेत्र व्यवस्था

डॉलर के प्रश्न को लेकर स्टर्लिंग को डॉलरों में परिवर्तित कराने की जो समस्या ठठी हुई है उससे अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक चेत्र में स्टर्लिंझ के प्रांत आलो-चना ग्रौर श्रविश्वास बढता जा रहा है। इतना ही नहीं, स्टर्लिंझ-चेत्र व्यवस्या को ही समाप्त करने की दलीले दो जाती हैं श्रौर स्टर्लिंझ-चेत्र के सदस्य-राष्ट्र स्वयं इस बात को सोचने लगे हैं कि उन्हें इस चेत्र से श्रपना सम्बन्ध विच्छेद कर लेना चाहिए। किन्तु वास्तविकता कुछ श्रौर ही है जिसे समभाने के लिए स्टर्लिंझ-चेत्र की कार्यप्रणाली का ज्ञान प्राप्त करना श्रावश्यक है।

स्टर्लिङ्ग-ल्रेत्र में इंगलैंग्ड के साथ-साथ एशिया के भी कई राष्ट्र सम्मिलित हैं जिनमें भारत, पाकिस्तान लंका, ब्रह्मदेश मुख्य हैं । इनके श्रतिरिक्त ब्रफ्तीका, श्रास्ट्रेलिया तथा रोढेशिया भी इसके सदस्य हैं। सभी सदस्य-देश श्रपनी-श्रपनो विदेशी मुद्रा की कमाई को केन्द्रित करके एक कोप वनाकर इंगलैंग्ड मे जमा रखते हैं। ब्रावश्यकता के समय सदस्य-देश इस कोप में से राशि लेकर उससे काम चलाते हैं। किन्तु कोई भी सदस्य-देश केन्द्रीय कोप मे से ग्रसीमित मात्रा में राशि नहीं निकाल सकता। सभी सदस्यों ने मिलकर बुछ नियम बना रक्ते हैं जिनके अनुसार ही केन्द्रीय कीप में से राशि निकाली जा सकती है। यदि प्रत्येक सदस्य श्रपनो-श्रपनी इच्छानुकुल इस कोपमें से राशि निकालने लगें तो यह व्यवस्था कार्यान्वित नहीं रह सकती । श्रतः सदस्य-देशों को श्रपनी अपनी विदेशी मुद्रा की मॉग को, विशेषकर डॉलर की मॉग को, नियंत्रित करके संयम रखने की श्रावश्यकता होती है। पिछले कई वर्षों से डॉलर का विश्व-व्यापी श्रमाव चल रहा है जिसके परिशामस्वरूप स्टलिङ्ग-दोत्र के स्वर्श एवं डॉलर कीप कम होते रहे हैं। इस कमी की दूर करने के लिए सितम्बर १६४६ में स्टिलिंड्स के डॉलर-मूल्य में कमी की गई परन्तु श्रब समस्या फिर ज्यों की त्यों वनी हुई है। पिछले चार वर्षों में स्टर्लिझ-स्त्रेत्र के स्वरण एवं डॉलर कोप की स्थिति इस प्रकार रही:-

|                 | श्रभाव (-) श्रथवा | वर्ष के अन्त में कोप |
|-----------------|-------------------|----------------------|
| वर्प            | श्राधिक्य (+)     | की स्थिति            |
|                 | ( ०००,००० डॉलर् ) | (०००,००० हॉलर)       |
| <b>१</b> ६४७    | - ४१३१            | 3005                 |
| १६४=            |                   |                      |
| हितीय निमाही    | —६३२              | , इस् <b>र</b>       |
| नृतीय निमाही    | <del> </del>      | १४२५                 |
| 15 ñ o          | + ⊏०५             | ३३००                 |
| १९५१            |                   |                      |
| प्रथम तिमाही    | + ३६० '           | ∙-३७५्⊏              |
| द्वितीय तिमाही  | + 48              | ३⊏६७                 |
| वृतीय तिमाही    | <del></del> ६३८   | . ३२६६               |
| श्रतिम तिमप्रही | - ¥₹3 -           | ્, ,૨३३૫             |

इन श्राँक हो से एक महत्वपूर्ण बात यह मालूम' होती है 'कि: १६४६ में स्टलिंड के श्रवम्त्यन से पहिले श्रीर पीछे नोप में जितना श्रभाव रहा छससे श्रांधिक श्रभाव १६५१ की तीसरी श्रीर श्रन्तिम निमाही में रहा। परनेपु तो भी १६५१ में कोप की स्थित श्रन्छ। रही। इसका कारण यह है कि १६५० में कोप में श्रिविक राशि जमा होती रही। इसका कारण यह या कि श्रमेरिका क्ये माल को इकड़ा करने में लगा हुश्रा था श्रीर स्टलिंग-चेत्र के सदस्य-देश उसकी माल वेच वेचकर डॉलर कमा रहे थे। परन्तु १६५१ में श्रमरीका ने कचा माल संग्रह करना वन्द कर दिया श्रीर तभी एक साथ डॉलर की कमी हो गई। दूकरी बात यह थी कि १६५१ की तृतीय तिमाही में श्रमरीका से तम्बाकू श्रीर कपास श्रीवक खरीदे जा रहे थे जिनके बदले में डॉलर चुकाए जा रहे थे। इसके विपरीत स्टलिंड-चेत्र चे कन श्रीर कोक्रोश्रा का निर्यात कम हो रहा था जिससे डॉलर की श्राय कम हो रही थी। इस प्रकार डॉलर का सुगतान बढ़ने से तथा डॉलर की श्राय कम हो रही थी। इस प्रकार डॉलर का सुगतान बढ़ने से तथा डॉलर की श्राय कम होने से दुहरी मार थी। श्रव परिस्थिति यह है कि सदस्य-देशों को श्रपने-श्रपने डॉलर-व्यय में कमी कर देनी चाहिए। यदि श्रव भी सदस्य-देश श्रपनी मनमानी व्यापार-नीति वरतते रहे तो स्टलिंड-चेत्र के डॉलर

कोप शीव्र ही (१९५२ के श्रन्त तक ) समाप्त हो जाऍगे श्रीर तव मंसार में स्टर्लिङ्ग-चेत्र के सभी सदस्यों को एक भारी संकट का सामना करना पड़ेगा ।

इस विषय मे एक नई बात यह है कि केन्द्रीय कीप मे से इंगलैंग्ड श्रपनी कमाई से श्रिधिक क्यय करता रहा है तथा अन्य सदस्य-देश क्यय से श्रिधिक कमाते रहे हैं। परन्तु इसका श्रयं यह नहीं कि श्रन्य देश इस व्यवस्था को तोड़ कर अपना सम्बन्ध-विक्छेद करलें। संसार का श्रिधिकांश व्यापार श्राज स्टिलिंझ के द्वारा होता है। श्रतः स्टिलिंझ की साख बनाए रखना केवल स्टिलिंझ-क्षेत्र के सदस्य-देशों का ही काम नहीं वरन् ससार के उन सब देशों का कर्नव्य हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उन्नत करना चाहते हैं। कुछ लोगों का खयाल है कि यदि किसी सदस्य-देश को इझलैंग्ड-स्थित कोप में से श्रावश्यक मात्रा में डॉलर न मिल सके तो उसे स्टिलिंझ-क्षेत्र का सदस्य रहने से कोई लाभ नहीं—उसे क्षेत्र से अपना सम्बन्ध तोड़ लेना चाहिए। परन्तु यह बात व्यावहारिक नहीं है। स्टिलिंझ-क्षेत्र व्यवस्था से केवल यही एक लाभ नहीं कि सदस्य-देशों को श्रावश्यकतानुसार डॉलर मिलते रहें वरन् श्रीर भी कई लाभ हैं जिनके लिए स्टिलिंझ-क्षेत्र व्यवस्था का अन्तुएण रहना श्रनिवार्य है। इन लामों को निम्न भागों में बाँटा जा सकता है—

- (ग्र) व्यापार-स्वातन्त्र्य की सुविधाएँ।
- (ब) पूँ जी के श्रादान-प्रदान की सुविधाएँ।

केन्द्रीय कीय के होने से स्टिलिंग-चेत्र भर का, विशेषतः चेत्र के सदस्यों का ज्यापार डॉलर-चेत्र वाले देशों के साथ सरलता पूर्वक हो सकता है। सदस्य-देश इस कीप पर निर्मर रहते हुए श्रपनी विदेशी ज्यापार सम्बन्धी दीर्घकालीन नीतियाँ बनाकर श्रपने ज्यापार को उन्नत बना सकते हैं। केन्द्रीय कीप के होने से सदस्य-देश इन साधनों का प्रयोग करने में सचेत श्रीर जागरूक रहते हैं। यदि कीप फेन्द्रित करके न रक्खा जाय तो प्रत्येक देश को श्रपनी-श्रपनी श्रार्थिक ज्यवस्था श्रीर विदेशी ज्यापार नीति के श्रनुकूल श्रपने-श्रपने ज्यक्तिगत कीपों को घटाने बढ़ाने की श्रावश्यकता होगी। परन्तु इस प्रकार की दुविधा से श्रव प्रत्येक सदस्य-देश स्वतंत्र हैं। यह ठीक है कि युद्धकाल में तथा इसके पश्चात् भी समय-समय पर कई सदस्य-देशों को डॉलरों का श्रभाव रहा

है, परन्तु इस प्रकार इन देशों को डॉलर-चेत्र के साथ किए जाने वाले ग्रपने व्यापार पर ग्राधिक चौकसी की ग्रावश्यकता नहीं रही। यदि प्रत्येक देश ग्रपने ग्रालग डॉलर कोप बनाकर रखता तो उन्हें डॉलर-चेत्र से होने वाले ग्रपने व्यापार पर इससे भी ग्राधिक चौकसी ग्रीर नियंत्रण की श्रावश्यकता होर्त ग्रीर सम्भव है तब उनका व्यापार इतना विकसित न हो पाता। यह भी सम्भव है कि तब उनके वैदेशिक, विरोधतः डॉलर चेन्न वाले व्यापार में ग्रानिश्चित घटा बढी होने के कारण उन्हें डॉलर-चेन्न से होने वाले ग्रापने ग्रायातो पर ग्राधिक काट छॉट करनी पड़नी जिससे उनकी विकास-योजनाग्रों को भारी धका लगने की ग्राशंका हो सकती थी।

केन्द्रीय कोप का सबसे महत्वपूर्ण लाभ यह रहा है कि इसके द्वारा चेत्र वे सदस्य देशों में पारत्यरिक व्यापार एवं भुगतान सरलता श्रीर स्वतंत्रतापूर्वव चलते रहे हैं। स्टर्लिङ्ग-त्तेत्र के सदस्यों मे पारस्परिक व्यापार सम्बन्धी रोक-थाम इतनी श्रधिक नहीं ई जितनी श्रन्य देशों में; श्रीर जो कुछ ई भी वह नहीं के बराबर है। इगलैएड ने तो स्टॉलिंग चेत्र से होने वाले श्रायाती पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगा रक्ले हैं। हॉ. ग्रन्य सदस्य देशों ने कुछ, नियंत्रए श्रीर प्रतिबन्ध लगाए हैं परन्तु फिर भी सैसार के श्रन्य च्वेत्रों का श्रपेचा इस त्तेत्र मे व्यापार त्र्योर भुगतान सम्बन्धी सुविधाएँ सबने त्र्यधिक हैं। जन देशों के साथ इंगलैंगड ने व्यापारिक समभौते किए उनके साथ स्टर्लिंग चेंग के सभी देशों का लेन-देन इस चेत्र में होने के कारण सरलतापूर्वक चलत रहा । उदाहरखार्थ, इंगलैंग्ड ने योरपीय भुगतान-संघ के देशों के साथ व्या पारिक लैन-देन का कार्य श्रारम्भ करने को योजना की थी। इसका परिणाम यह हुया कि स्टर्लिझ-चेत्र के सदस्य देश भी इन देशो के साथ सरलत पूर्वक अपने व्यापारिक लेन-देन करते रहे। कहने का अर्थ यह है कि इंगलैए न स्टर्लिङ्ग-त्तेत्र ग्रौर योरोपीय भुगतान सर्घाय देशों मे होने वाले व्यापार रे समाशोधन गृह का काम किया है।

स्टर्लिझ-चेत्र व्यवस्था होने के कारण इंगलैगड से अन्य देशों में पूँजी क अविरोध आवागमन होता रहा है। स्टर्लिझ-चेत्र के किसी भी सदस्य दंश के इगलैगड में पूँजी प्राप्त करने की उतनी ही स्वतंत्रता है जितनी इंग्लैगड स्थि किसी व्यापारिक कम्पनी को हो सकती है। श्रान्तर केवल यह है कि इंगलैंगड में पूँजी एकत्रित करने वाजी बाह्य कम्पिन्यों को इंगलैंगड में यह विश्वास दिलाना होता है कि उन्हें पूँजों का वास्तिक श्रावश्यकता है श्रीर वह उनके श्रपने देश में पूर्ण नहीं हो सकती। श्रांकडों से जात होता है कि १६४७ स १६५१ तक इंगलैंगड से कोई ६०,००,००,००० पोगड की पूँजी स्टलिंझ-दोत्र के श्रान्य देशों में में जी गई।

स्टर्लिंग-च्रेत्र की सदस्यता का एक विशेष लाभ यह है कि सटस्य-देशों की इंगलैंगड के वाजारों में लेन-देन की सुविधा बनी रही है। यह कोई कम लाभ की बात नहीं है। ग्रातः ग्रावश्यकता इस बात की है कि इस च्रेत्र को तोडने के बजाय सुरढ़ बनाया जाय श्रीर सब सदस्य मिलकर केन्द्राय कोप को भरपूर कर है।

## २६--पौगड-पावने तथा उनका भुगतान

द्वितीय विश्व-युद्ध की भारत को एक देन यह रही कि इङ्गलैएड की सरकार पर भारत का कर हो रुपयो का कर्जा हो गया। युद्ध से पहिले भारत इङ्गलैएड के साम्राज्यवादी ऋण से दवा हुन्ना था। युद्धकाल में य**ह सब** ऋण चुका दिया गया । इतना ही नहीं, भारत ने भूखे पेट और नंगे शारीर रह कर इङ्गलएड को करोड़ो रुपये का माल भेजा । इस माल के बदले में ज़ी राशि हमें मिलानो चाहिए थी वह हमें उस समय न मिली वरने हमारे हिसाव में जमा. होता रही। इस प्रकार देनदार से हम लेनदार (Creditor) वन गए श्रीर इङ्ग नैएड पर हमारा लगभग १७०० करोड़ रुपये का कर्जा हो गया। इसी ऋण को 'पोंड-पावना' कहते हैं। इस ऋण को 'पोंड-पावना' क्यो कहा जाता है तथा यह किस प्रकार इकटा होता गया <sup>प</sup> यह सब कुछ जानना बहुत श्रावर्यक है। रिजर्व वेंक ग्रॉफ इण्डिया एक्ट की धारा ३३ के ग्रनुक्षार रिजर्व चेंक को यह स्रधिकार था कि वह सोने चॉडो के स्रतिरिक्त कुछ सिक्यूरिटीज़ स्त कर भो नोट चला सकना है। इन मिक्यूरिटीज में कुछ तो भारत सरकार के विल होते थे तथा कुछ इङ्गलैंग्ड की सरकार के बिल होते थे। इङ्गलैंग्ड की मरकार के विलो का भुगतान स्टर्लिझ मे होता था इसलिए इन्हें 'स्टर्लिझ-सिक्युरिटीज' कहते हैं। युद्धकाल में भारत-सरकार इंगलैंगड की सरकार की मान खरीट-खरीद कर भेजती रही श्रीर इङ्गलैएड की सरकार स्टलिङ्ग-सिक्यू-रिटीज़ देकर इस माल का भुगतान चुकाती रही। ये स्टलिङ्ग-सिक्यूरिटीज रिज़र्व बैंक आर्फ इण्डिया में जमा होती रहीं श्लीर रिज़र्व बैंक इनके श्लाधार पर नोट छाप-छाप कर चलाना रहा। स्टर्लिङ्ग की यह राशि जो इङ्गलैएड में हमारे हिसाब में जमा होतो रहो श्रीर जिसके बदले मे रिजर्व बैंक को स्टर्लिंग सिक्यरिटीज़ मिलती रही 'पींड-गावना' कहलाता है। इस प्रकार हमारे देश र नियन्त्रित मृल्यों (Controlled Prices) पर माल खरीदा गया श्री पोंड-पावने इकट्ठे होते रहे । वस्तुश्रो का उत्पादन भी ग्रिधिक न बढ़ सका

इसिलिए नागरिको की श्रावश्यकतात्रों की पूर्ति के लिए माल मिलना बहुत कठिन हो गया स्त्रीर उन्हें चौगुने पॅचगुने मूल्यों पर चोर-वाज़ारों से माल ख़रीदना पड़ता था।

यदि हमे इन पौराड-पावनो के स्थान पर सोना-चॉदी या पूँजीगत माल, जैमे मशीनें ग्रादि, मिलतीं तो पींड-पावनो की इतनी बृद्धि नही होती श्रीर भारत में जनता को इतनी कठिनाइयाँ नहीं उठानी पड़ती। प्रथम महायुद्ध काल में भारतीय मुद्रा का विदेशी मूल्य बढना गया। एक समय ऐसा त्राया जबिक रुपये की दर २ शि० १० पै० हो गई। इसका यह परिखाम निकना कि वस्तुग्रों के मूल्य इतने नहीं बढ़े जितने द्वितीय युद्धकाल में बढ़े या उसके बाद ग्रव बढ रहे हैं। द्विनीय युद्धकाल में रुपये की विनिमय-दर की स्थिरता पर विशेष ध्यान दिया गया । दर तो स्थिर रही परन्तु वस्तुत्रों के मूल्य धीरे-धीरे बढते गए । गल्ले का मूल्यदेशनांक १६३६ मे १०० के बरावर था जो कि श्रगस्त १६४८ में ४७४'७ हो गया । यह बात सभी वस्तुत्रों के मृल्यों के साथ हुई। ग्रातः इन पोंड-पावनो के एकत्रित होने में जनता के श्रार्थिक जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। इमारी धारगा यह है कि यदि वस्तुत्रों के मूल्यो की स्थिरता पर ध्यान दिया जाता श्रीर रुपये को टर को स्वतन्त्र छोड दिया जाता तो न तो ये पाँड-पायने इकट्ठे होने ऋौर न हमे इतनी ऋार्थिक कठिनाई का सामना करना पइता । इसका कारण यह है कि ज्यो-ज्यो रुपये की दर ऊँची होती जाती इंगज़ैएड की सरकार को भी हमारे यहाँ का माल ऊँचे मूल्यों पर मिलता। फलस्वरूप या तो त्रिटिश सरकार यहाँ से माल न खरीदकर श्रन्य देशों से खरीदती श्रीर या हमारे देश में माल की उत्पत्ति वढ़ाने के प्रयत्न किए जाते। इस सम्बन्ध मे रिजर्व वैक ने भी सरकार को कोई सलाह नही दी जिससे दर की स्थिरता पर भ्यान न देकर मूल्यों की स्थिरता पर व्यान दिया जाता। इन पावनों का एक बुरा परिणाम यह हुआ कि हमारे देश में मुद्रास्कीति त्र्यधिकाधिक वढनी गई। सन् ६६३६ में हमारें देश में कुल १८० करोड रुपये के नोट चलते थे लेकिन १६४७-४८ में कुल नोट १३०४ करोड रुपये के हो गए। इस मुद्रास्फीति का परिणाम यह हुआ कि वस्तुओं के भाव लगातार बढते ही गए श्रीर देशवासियों को श्रभूतपूर्व संकट का सामना करना पड़ा। हाँ, इनके इकहे होने से देश लेनदार अवस्य हो गया। परन्तु इसके साथ-साथ देश का अशिक ढाँचा भी तितर-वितर हो गया। वंगाल का अकाल और आकाश को खूते हुए मृल्यस्तर इसी के परिणाम थे। पांड-पावना हमारे त्याग और बिलदानो का संग्रह है। पांड-पावने इझलैंग्ड में हमारी सबते बड़ी सम्प्रत्ति थी। उसका समुचित उपयोग हमारे कई आर्थिक प्रश्नो को सरलता से हन कर सकता था। आज भारत के आर्थिक उत्थान की अनेक योजनाए मशानों और दूसरे पूँजीगत माल के अभाव में अधूरी पड़ी हैं। देश के विकास के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि पूँजीगत माल हमें मिले। इसको खरीदने के लिए हमारे पास एक मात्र साधन पांड-पावने ही थे। परन्तु इझलैंग्ड उस समय इस परिस्थिति में नहीं था कि वह हमारा आवश्यकताओं की पूर्ति कर पाता। उसे तो खुद ही अमरीका का दरवाजा खटखटाना पढ़ रहा था। परन्तु अमेरिका से माल खरीदने के लिए हमें पांड-पावनों को डालरों में बदलवाने की आवश्यकता थी। इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमारे सामने एक समस्या थी जिसको सुलभाने क लिए भारत सरकार ने इझलैंग्ड के साथ कई समभीते किए।

#### १६५७ का समर्कोता

जनवरी १६४७ में भारत श्रीर इगलैंग्ड के एक समभौत के श्रवुसार भारत को इन पींड-पावनों के बदले में स्टिलिंग-दोत्र से माल खरीदने का श्रिष्ठिकार था। परन्तु यह समभौता श्रिष्ठिक दिन न टिक सका। इसी बीच इंगलैंग्ड श्रीर श्रमरोका में एक श्रार्थिक समभौता हुआ। इससे परिस्थित बदल गई श्रीर इक्तेंग्ड को किर भारत के साथ एक नए सिरे से समभौता करना पड़ा। १४ श्रगरत १६४७ को भारत श्रीर इंगलैंग्ड के बीच एक समभौता हुआ जिसके श्रनुसार वैद्ध श्रॉफ इंगलैंग्ड में इन पावनों के दोखाते खोल दिए गए। खाता नं०१ में ६ के कोर्य पीएड जमा किया गया जिनको खर्च करके किसी में देश से माल खरीदा जा सकता था। बचा हुआ कोप जो लगभग ११६ करोड पींड था खाता नं०२ में जमा किया गया। खाता न०२ की राशि केवल पूँजीगत माल खरीटने के काम श्रा सकती थी। यह भी तय हुआ कि खात नं०२ की राशि पर साधारण व्याज दर से श्रिष्ठिक व्याज दर पर व्याज

मिलेगी। यह समभौता पत्र-च्यवहार द्वारा ज्ञागामी ६ महीने के लिए बढा दिया गया। भारत को १ करोड़ पौड छौर मिले। इस विषय में यह बात समभने योग्य है कि एक वर्ष के अन्दर भारत को जो स्टर्लिझ खर्च करने के लिए मिला वह खर्च नहीं हो सका। उसका कारण यह था कि न तो सरकार के पास माल ज्ञायात करने की कोई योजना थी छौर न पूँजीपतियों को इतना समय मिल सका कि वे बाहर में माल मँगा सकते।

### जुलाई सन् १६४५ का संमभौता

इस सभक्तीते की शर्ते । ५ जुलाई को एक साथ भारत श्रीर ब्रिटेन में प्रकाशित कर दी गई थी । समक्रीते की मुख्य शर्ते ये थी :—

- (ग्र) १ त्रप्रैल १६४७ को श्रविमाजित भारत की सरकार ने इंगलेंगड़ द्वारा भारत में छुंड़ि गए सभी फौजी सामान को अपने श्रिधिकार में ले लिया था। इसका मूल्य उस समय निश्चित नहीं किया गया था वरन् यह बात बाद में निश्चित करने के लिए छुड़ि दी गई थी। इसका मूल्य ३७६ करोड पाँड या ५०० करोड़ रुपये श्रांका गया किन्तु १० करोड पाँड या १३३.३ वरोड रुपयो मे यह मूल्य तय हो गया। यह राशि हमारे पींड-पावनों में से कम कर दी गई।
- (व) समभौते का दूसरा भाग पेंशनो के विषय में है। भारत स्वतंत्र होने के बाद बहुत से श्रंमें अपसर रिटायर (Retire) हो गए। इनकी पेंशन देने का भार भारत सरकार पर था। समभौते के अनुसार पेंशनों का मूल्य १४ करोड़ ६५ लाख पौण्ड या १६७ करोड़ रुपये निश्चित किया गया। पेंशन चुकाने के लिए भारत सरकार ने इंगलैंग्ड की मरकार से एक वार्षिकी (Annuity) खरीद ली जिसके लिए १६७ करोड़ रुपये की राशा पौण्ड-पावनों में से कम कर दी गई। यह राशि केन्द्रीय श्रफ्तरों, जो रिटायर्ड हो गए थे, की पेशनों के चुकाने के लिए निश्चित की गई थी। इसके श्रतिरिक्त भारत ने प्रान्तीय सरकारों के श्रंमें अपसरों की पेंशन चुकाने के लिए भी २७ करोड़ रुपयों की एक वार्षिकी खरीद ली श्रौर यह राशि मी पौण्ड-पावने में से कम कर दी गई। इस प्रकार वार्षिकी के खारी पर कुल २२४ करोड़ रुपये कम किए गए। यह भी निश्चित किया गया

कि वार्षिकी के बदले इंगलैएड की सरकार भारत सरकार को प्रति वर्ष एक निश्चित राशि दिया करेगी। यह राशि ६० वर्ष तक हमें मिलती रहेगी। परन्तु यह त्यान रखने की बात है कि यह एक ग्रार्थिक समभौता ही था— जहाँ तक पेंशन देने की जिम्मेदारी का प्रश्न है वह तो भारत सरकार ही की है।

(स) इससे पिछले समसीतों के अनुमार भारत को १११ करोड़ रुपयों के पीएड-पावने लेने का अधिकार मिला था परन्तु इसमें से केवल ४ करोड़ रुपयें की राशि का हो उपयोग किया जा सका । अतः इसमें से १०७ करोड़ भारत और ले सकता था । इसके अतिरिक्त अगले तीन वर्षों के लिए इंगलैएड ने इस समसीते के अनुसार १०७ करोड़ रुपये के पीएड-पावने देना और स्वीकार किया । अतः कुल मिला कर जून १६५१ तक हमे २१४ करोड़ रुपये के पीएड-पावनों का उपयोग करने का अधिकार मिला। यह भी निश्चय किया गया कि व्याणर-संतुलन से भारत का जो आधिक्य होगा उसको गाशि का प्रयोग भी माल मेंगाने में किया जा सकेगा।

इस समसौते के समय पौरड-पावनों की राश्य १५५० करोड रुपये श्रॉकी गई थी। इसमें से फौजी सामान के १३३ करोड रुपये, पेशनों के २२४ करोड रुपये तथा पाकिस्तान के हिस्से के लगभग १२६ करोड रुपये निकाल रूर शेष १०६७ करोड रुपये के पौरड-पावने शेप रहते थे। इस राशि में से २१४ करोड रुपये जून १६४१ तक निकालना तथ किया गया। इस प्रकार ५५३ करोड रुपये के पौरड-पावने शेप समसे गए। निम्न तालिका से यह हिसाब सरलता से समस्ता जा सकेगा—

इस समक्तीते के समय पीएड-पावनों का मूल्य व्यय— (१) फीजी सामान खरीदने में १३३ करोड़ ६०

१५५० करोड र.

(२) पेशनो के लिए वार्षिकी २२४ ,,

(३, पाकिस्तान का हिस्सा १२६ ,, ४८३. ,,

शेप ' १०६७ करोइ न०

जून १९५१ तक मिलने को निश्चित की गई राशि (१) पिछले समभौतों का शेप १०७ करोड क.

### (२) इस समभौने की नई राशि १०७ करोड ६० २१४

जून १६५१ को बचनेवाली श्रनुमानित राशि

८५३ करोड ६०

इस समभौते के अनुसार तय किया गया कि जून १६५१ तक मिलन वाली १०७ करोड़ रुपये की नई राशि में से अगले वर्ष में केवल २० करोड़ रुपये के पौरह-पावने ही डॉलर या अन्य किसी दुर्लभ-मुद्रा में बदले जा सकते हैं। यद्यपि एक वर्ष में २० करोड रुपये के मूल्य के ६ करोड़ डॉलर आवश्यकता से बहुत कम ये परन्तु एक वर्ष में इससे अधिक राशि इगलैंग्ड दे भी नहीं सकता था।

इस समभौते का भारत में मिश्रित स्वागत हुन्ना। एक श्रीर तो कईं व्यापारिक संस्थान्नो, उद्योगपतियो एव श्रार्थशास्त्रियो ने इसे भारत के हित में बताया श्रीर दूसरी न्रोर कई श्रथंशास्त्रियों एव राजनीतिकों ने इसे भारत के श्राहत में कहा। भारत की विधान सभा में भी इस समभौते पर काफी वाद-विवाद हुन्ना। श्रालोचकों में श्री मनु स्वेदार तथा श्री के० टी० शाह मुख्य थे। कुछ भी हो, भारत को उस समय राशि की त्रावश्यकता थी श्रीर इस समभौते से माल श्रायात करने के लिए राशि मिल गई।

#### १६४६ का स्टलिङ्ग समस्रोता

जुलाई १६४६ में स्टिलिंद्व प्राप्त करने के सम्बन्ध में लन्दन में फिर बातचीत हुई श्रीर एक नया सममीता हुया। यह सममीता उस समय हुया जबिक ब्रिटेन के श्राकाश में भीपण ग्रार्थिक संकट के काले बादल छाये हुए थे। इगलैएड में डॉलर-सम्पत्ति की विशेष कमी थी। इस सममीते के ग्रनुसार भारत को १६४८-४६ में ८ करोड़ १० लाख पौड़ मिलने का निश्चय हुया। इसके साथ दोनो श्रगले वर्षों में श्रर्थात् जून १६५० के अन्त तक ग्रीर जून १६५१ के श्रन्त तक ५ करोड पौंड प्रति वर्ष मिलना तय हुया। इसके श्रातिरिक्त हमें लगभग ५ करोड पौंड प्रति वर्ष मिलनी श्रीर तय हुई जो श्रीपन जनरल लाइसेंस' (११) के श्रन्तर्गत जुलाई १६४६ से पहिले मेंगाए हुए माल के बदले में भुगतान चुकाने के लिए दी गई थी। श्रव रहा स्टर्लिंझ को डॉलर या दुर्लभ-मुद्रा में बदलने का प्रश्न। भारत को केन्द्रीय कोप (Central Reserve) से १४ या १५ करोड डॉलर देने की व्यवस्था की गई। इसके साथ-साथ हमाने उत्तर एक जिम्मेटारी भी दी गई। जिम्मेटारी यह है कि भारत ने जितने मृल्य का माल डॉलर-चेत्रों से १६४६ में मँगाया था, उसका ७५% ही अगले वर्षों में मँगाया जा सका अर्था अमरोका से होने वाले १६४६ के आयान मे २५% कमी करके ही अग्यार किया जा सका है। लेकिन इस बात की छुट दे दी गई। क अन्तर्राष्ट्रीय वैंक से उधार लेकर किनना हो माल आयान किया जा सकता था।

इम नए समभौते के अनुसार १६४८-४६ में हमें ८ करोड १० लाह पोंड मिले जो हमने जुनाई १६४६ से पहिले ही खर्च कर दिए ये ग्रीर जिनने लिए जुत्ताई १६४८ वाले समभौते मे कोई व्यवस्था नहीं की गई थी। इस समकौते के श्रनुसार १६५० श्रीर १६५१ में प्रतिवर्ष जून के अन्त तक ५ करोड पाँड मिलने तय हुए, जबकि पिछले समसौते के श्रनुसार केवल 😮 करोड पाँड प्रतिवर्प मिलने की ही व्यवस्था की गई थी। १९४८ के समसौते के श्रमुसार केवल ६ करोड डॉलर १६४८-४६ जून तक मिलने की व्यवस्था की गई थी परन्तु नए समभीते के श्रनुसार १४ या १५ करोड डालर मिलने की व्यवस्था की गई। इस प्रकार नया समसौता पुराने समसौते की अपेन्ना अधिक हितकर था। इंगलैएड के श्रखनारों ने तो इस समसीत के सम्पन्न होने पर इगलैरड की सरकार के विरुद्ध क्रागेप लगाया था कि भारत सरकार की श्राशा से श्रिधिक स्टलिब-राशि दे दी गई। इसमें सन्देह नहीं कि ऐसी परिस्थिति में इसते ग्रन्छ। ग्रीर हितकर समकीता ग्रीर दूसरा नही हो सकता था। परन्तु जो स्टर्लिंड हमें डॉलरों में बदलने के लिए मिले थे उनका मूल्य स्टलिंड का श्रम्ल्यन होने के कारण ३० ५ % प्रति शत कम हो गया है। इसी प्रकार यदि बचे हुए पौंड-पावनों को डॉलरों में बटलवाया जाय तो उनका मृ्ल्य ३० ५% कम हो जायगा।

### १६५२ का समभौता

प्रति १६५२ के श्रतिम श्रॉकड़ों के श्रनुसार भारत की कुल स्टर्लिइ-प्रा ५७ करोड़ पौरह श्रर्थात् ७६१ करोड़ रुपये हैं। भारत सरकार के वित्त- मंत्री ने अपने पिछले इगलैएड के दौरे पर, जहां वह कॉमनवेल्य वित्त-मंत्रियों के सम्मेलन में भाग लेंने गए थे, इगलैएड की सरकार से एक और समभीता किया है जिसकी अवधि ३० जून १६५७ तक है। इस समभीते के अनुसार भारत अपने पौएड-पावनों में से ३० जून १६५७ तक है। इस समभीते के अनुसार भारत अपने पौएड-पावनों में से ३० जून १६५७ तक है। करोड़ पौएड प्रति वर्ष के हिसाब से निकाल सकेगा। विटिश सरकार प्रति वर्ष ३६ करोड़ पौएड स्थिर खाते नं० २ में से खाता नं० १ में जमा करेगी। इसके अतिरिक्त नं० २ खाते में ३१ करोड़ पौएड की एक और राशि नं० १ खाते में जमा की जायगी। यह राशि सुरच्चित राशि के तौर पर होगी तथा इसमें से केवल सकटकालीन स्थिति में ही इंगलैएड की सरकार की पूर्व सलाह के साथ राशि निकाली जा सकेगी। १६५७ में इस समभौत की अवधि समाप्त होने पर पुनः वार्ता की जायगी, जिसमें इस समभौते की अवधि बढ़ाने या इसके स्थान पर दूसरा समभौता करने पर विचार होगा।

इस समभौते की घोषणा से वे समस्त सन्देह तथा भय दूर हो गए हैं जो इंगलएड में चर्चिल सरकार के बन जाने के कारण उत्पन्न हो गए थे। अब इस बात में तिनक भी सन्देह नहीं कि हमारे पौएड-पावने हमें सम्मानपूर्वक वापिस मिल जाएँगे। पहिले यह भय होता था कि कही इंगलैएड की सरकार इनको चुकाने से मना न कर बैठे परन्तु अब इस प्रकार का कोई भय नहीं है।

कुछ भी हो, हमने अपनी स्टर्लिंग-सम्मित्त को आशा से कम समय में लगभग समाप्त कर दिया। सारी सम्पत्ति श्रव तथा उपभोग की दूसरी वस्तुत्रों को खरीटने में ही समाप्त हो गई। युद्ध के बाद इन पौण्ड-पावनो पर भारत की आशा लगी हुई थी कि इनसे पूंजीगत माल, जैसे मशीन आदि, खरीद-खरीद कर देश की आर्थिक योजनाओं को सफल बनाया जायगा। परन्तु सारी सम्पत्ति पेट भरने में ही समाप्त हो चली और देश के औद्योगिक विकास की योजनाएँ केवल अधूरी-सधूरी ही रह गई । जिन पौड-पावनों के कारण देश में मुद्रा-स्प्रीति हुई, श्रकाल पड़े, भुखमरी फैली, लोग भूखे रहे और नगे फिरे—वही पूंजी अन्न मंगाने में समाप्त हो गई और देश की उत्पादन-शक्ति बढ़ाने में काम न आई। श्रव मो जो कुछ राशि शेष है उसका सदुपयोग कर लेना चाहिए।

# ३०—मुद्रा-स्फीति

### युद्धकालीन व युद्धोत्तरकालीन रूपान्तर

भारतीय मुद्रा के इतिहास में द्वितीय विश्वयुद्ध की सबसे बड़ी देन 'मुद्रा-रफीति' है जिसके अन्तर्गत देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ती गई, परन्तु वस्तुओं का उत्पादन उतनी मात्रा में नहीं बढ़ा। पिग्णाम यह हुआ कि मुद्रा की कय-शिक कम हो गई श्रीर वस्तुओं के मात्र श्राकाश को छूने लगे। युद्धकाल में मुद्रा श्रीर साख का इतना श्रकल्पनीय विस्तार हुआ कि वस्तुओं की मात्रा की तुलना में लोगों की माल खरीदने की शिक्त बढ़ गई। इस दृष्टिकीण से भारत में मुद्रास्कीति युद्धकाल में भी थी और युद्धोत्तर काल में भी; परन्तु युद्धकालीन एवं युद्धोत्तरकालीन मुद्रास्कीति में कुछ ऐसा रूपान्तर है जिसे समक्षना श्रावश्यक है।

युंडकाल में सरकार की मुद्रानीति अधिक से श्रिधिक मात्रा में पत्र-मुद्रा चलाकर युद्ध-च्यय को पूरा करने की थी। श्रागस्त १६३६ में कुल मिलाकर १७६ करोड़ रुपए के नोट चलते थे, परन्तु १६४७ में नोटो की कुल संख्या १२४२ द्व करोड़ रुपये हो गई। नोट-चृद्धि के साथ-साथ देश में मूल्य-स्तर भी बढ़ता गया। श्रागस्त १६३६ के मूल्य-स्तर की अपेन्ना जनवरी १६४५ के मूल्य-स्तर में लगभग २५० प्रतिशत की बढ़ोत्तरी हुई। मूल्यों की बढ़ोत्तरी निम्न तालिका से स्पष्ट होती हैं:—

| वर्ष | नोटो की संख्या<br>(करोड़ों मे) | श्रर्थ-सलाहकार के मूल्याङ्क<br>(१६३६ = १००) |
|------|--------------------------------|---------------------------------------------|
| 3538 | 301                            | १००                                         |
| 9880 | २३८                            | १३३                                         |
| १४४१ | રે૪પ્                          | . 888                                       |
| 7839 | ′ '३५६                         | १४५                                         |
| १६४३ | ५६३                            | १६५                                         |
| 188R |                                | २६२                                         |
| १६४५ | १०३४                           | २५०                                         |

इस तालिका के मूल्याइ उन वस्तुत्र्यों के हैं जिन पर सरकार का नियन्त्रण था श्रौर जिनके मूल्य भी सरकार ने नियत कर रक्खे थे। श्रगर उन वस्तुत्र्यों के मूल्यों को लिया जाय जो चोर-बाजार में बिकती थी तो मूल्यों की बढ़ोतरी का प्रतिशत ४०० से भी श्रागे वढ़ जायगा।

इस प्रकार नोटों की संख्या बढती गई श्रीर साथ ही साथ वस्तुत्रों के मुल्य भी चढ़ते गए । इन दोनो ही समस्याश्रों ने देश में मद्रास्पीति का भान कराया । सबसे पहिले १६४३ में भारतीय अर्थशास्त्रियों ने यह ग्रावाज उठाई कि देश में मुद्रास्कीत के चिह्न ह्या चुके हैं। उन्होंने समभाया कि देश मे युद्ध के कारण मुद्रा की मात्रा वढती जा रही है स्त्रीर उत्पादन उमकी श्रपेका कम है। श्चर्यशास्त्रियों ने सकेत किया कि यह मुद्रारफीति नोटों के बढने के कारण पैदा हो रही है श्रीर वडी भयानक है। इंग्डियन चेंग्वर श्राफ कामस एएड इंग्डस्टी के अधिकारियो ने भी सरकार का ध्यान इस ब्रोर ब्राकर्पित किया। १६४६ में फिर श्रर्थशास्त्रियो ने सरकार को इस श्रोर सचेत किया श्रौर कहा कि मद्रास्कीत के दोप बढ़ते ही जा रहे हैं इसलिए जनता को इन दोपों से बचाने के लिए सरकार को शीघ प्रयत्न काने चाहिएँ। रिजर्व वैक ग्रॉफ इरिडया ने भी इस वात को मान लिया कि देश में मुद्रास्तीति है परन्तु उसने इसको दर करने के कोई उपाय नहीं बताये। रिज़र्व वंक के हिस्सेदारों की ८ वी वार्षिक मीटिंग की रिपोर्ट में कहा गया था कि ''देश मे मुद्रा की संख्या बढ़ने के कारण मुद्रास्फीति पैदा हो गई है । परन्तु इसकी दूर करने के उपाय सोचने से पहिले हमे यह सोचना होगा कि मुद्रा की संख्या क्यो वढ़ रही है। श्रौर यदि मद्रा की संख्या बढ़ने के कारणो पर विचार करें तो पता लगता है कि उन कारणो को दर करने में श्रकेला रिज़र्व बैंक कुछ नई। कर सकता।" इससे श्रगाली रिपोर्ट मे रिज़र्व बेंक ने स्वीकार किया कि "मुद्रास्फीति को जीवन की ग्रावश्यक वस्तश्रों जैसे खाना, कपडा श्रादि के उत्पादन में कमी होने के कारण श्रीर भी बल मिलता जा रहा है जिससे वस्तुत्रों के भाव निरंतर बढते जा रहे हैं।" १९४४ में रिजर्व वैक ने प्रपनी वार्षिक रिपोर्ट में बताया कि ''मुद्रारफ।ति को दूर करने के लिए सरकार ने जनता से ऋण लेना ग्रारम्भ कर दिया है तथा नए-नए टैक्स भी लगाए गए हैं। अगर इन दोनों बातो में सरकार की सफलता न सिली तो देश में मूल्य-स्तर गिराना तथा जनता का जीवन-व्यय कम करना श्रसम्भव हो जायेगा।"

मुद्रा-प्रसार का सबसे बड़ा कारण भारत सरकार द्वारा मित्र-राष्ट्रों को युद्ध में श्रार्थिक सहायता देना था। भारत सरकार ने इंगलेंग्ड श्रीर मित्र-राष्ट्रों के लिए भारत के बाजारों से श्रव, कण्डा श्रादि श्रावश्यक माल खरीदा। यह माल युद्ध चलाने के लिए खरीदा गया था। इस माल के बदले में इगलेंग्ड की सरकार ने भारत सरकार को नकद रुपया नहीं दिया वरन् यह रुपया इंगलेंग्ड भारत के हिसाब मे जमा कर लिया जाता था श्रीर बदले में रिज़र्व वैक को स्टर्लिक्न-सिक्यूरिटियों दे दी जाती थी। इन्ही सिक्यूरिटियों के बल पर नीट छापकर चलाए जाते श्रीर व्यापारियों का भुगतान किया जाता था। इस प्रकार नोटों की संख्या दिन-प्रति-दिन बढती रही। पहिले पहिल इंगलेंग्ड की सरकार ने ४२६ करोड रुपये का माल खरीदने के लिए भारत-सरकार को श्रार्डर दिए। परन्तु जैसे-जैसे युद्ध बढता गया तैसे-तैसे श्रिधक माल खरीदा जाता रहा श्रीर नोटों की संख्या बढ़ती रही।

भारत जितना माल श्रायात करता था उससे कही श्रिधिक माल निर्यात करता था। यह बात निम्नतालिका से स्पष्ट होती है:—

व्यापाराधिक्य ( भारत के पन्न में )

|                                 | 11 11 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 |
|---------------------------------|------------------------------------------|
| वर्ष                            | करोड़ रुपयों मे                          |
| 35-25<br>35-25                  | 4 \$0.45                                 |
| 98-3538                         | + 45'58                                  |
| 1880-83                         | 33.8% +                                  |
| १६४१-४२                         | + ७६°६०                                  |
| १६४२-४३                         | + =8.54                                  |
| \$\$ <b>\$</b> \$- <b>\$</b> \$ | + 88.33                                  |
| \$8\$X-XX                       | + ₹६.02                                  |
|                                 |                                          |

इस ग्रनुकुल व्यापाराधिक्य के बदले में बाहर से न तो माल ग्रा सका ग्रीर न सोना ही मिला । इसके बदले में तो स्टलिंक मिले जिनके न्त्राधार पर सरकार ने नोट छापकर व्यापारियों के भुगतान चुकाए ! युद्ध-काल में सोना-चाँदी भी देश से बाहर मेजे गए । फेडरेशन ग्रॉफ इण्डियन चेम्बर ग्रॉफ कामर्स एएड इएडस्ट्री की १४वीं वार्षिक रिपोर्ट सेपता चलता है कि १६४० में लगभग ३४ करोड़ रुपये का सोना बाहर मेजा गया जिसके बदले में स्टर्लिझ मिले जिनके ग्राधार पर हमारे यहाँ मुद्रा-प्रसार हुग्रा।

केन्द्रीय सरकार ने युद्ध-काल में खर्चा भी खूव किया जिससे देश में मुद्रा प्रसार बढ़ता गया। सरकार ने रच्चा-विभाग पर काफी खर्च किया जो इस प्रकार है:--

| वर्ष    | रत्ता-व्यय (करोड़ रुपयों में ) |  |
|---------|--------------------------------|--|
| ११३६-४० | ४६.६४                          |  |
| १६४०-४१ | ७३°६१                          |  |
| १६४१-४२ | १०३.६३                         |  |
| १९४२-४३ | २६७°१३ ं                       |  |
| १९४३-४४ | ३६५°⊏६                         |  |
| १९४४-४५ | <b>૪૫૬</b> *६૪                 |  |
| १६४५-४६ | ∌€ ६. र्र                      |  |
| १६४६-४७ | रुप्र ३४                       |  |
|         | योग- १६८३ १०                   |  |

इस प्रकार १६३६-४० से १६४६-४७ तक १६८३ ४० करोड़ रुपये व्ययं किए गए। इस न यह परिणाम हुआ कि देश में मुद्रा की मात्रा चढती गई। इस खन्चें के लिए सरकार ने जनता से ऋण लिए और भारी-भारी टैक्स भी लगाए। नोट भी छाप-छाप कर चलाये गए। सरकार ने स्टलिंक्स-सिक्य्रिटीज़ के आधार पर तो नोट चलाए ही—ट्रेज़री-बिलों (Treasury Bill) के आधार पर भी नोट छापे। १६३६ ४० में ट्रेज़री विलो की संख्या, जिनके आधार पर नोट छापे गए थे, ३७ करोड़ रुपये थी परन्तु १६४१-४२ में इनकी संख्या ७५ करोड़ रुपये हो गई तया १६४२-४३ में इनकी संख्या १३६ करोड़ रुपये तक जा पहुँची।

समस्या को हल करने के लिए सरकार ने जनता के प्रतिनिधिया से सलाह की। सब वर्गों ने समर्थन किया कि वन्तुत्रों के मूल्य बहुत ऊँचे हैं श्रीर श्रव उनको रोकना चाहिए। पूँजीवादियो ने उत्पादन-वृद्धि पर जीर दिया श्रीर सुमाव दिए कि मजद्रों की मजद्री निश्चित कर दी जाय, श्रावागमन के साधन सुव्यवस्थित किए जाएं तथा श्राय-कर में छूट दी जाय स्त्रीर वेंक-दर न बढाई जाय। मजदूर दल के नेताओं ने मुनाफाखीरी तथा रिश्वतखीरी की कठोरतापूर्वक हटाने की सलाह दी। वैंको के प्रतिनिधियो ने बैंक-दर बढ़ाने पर जोर दिया। परन्तु सभी वर्गों ने इस बात का समर्थन किया कि सरकार श्रपना व्यय कम करके बजट के घाटे को पूरा करे। सग्कार ने इन सब सुकावों को सामने रख कर श्रानेक प्रयत्न किए । जीवन की श्रावश्यक वस्तुश्रो, विशेषतः श्चन श्रीर कपड़े पर नियन्त्रण लगा दिए--इनके मूल्य निश्चित कर दिए गए तथा सरकार ही इन वस्तुत्रों के वेचने का प्रवन्ध करने लगी। मुद्रा की बढी हुई संख्या को कम करने के लिए नए-नए कर लगाए गए। सरकार ने जनता से ऋगा लिए। बचत-वैको मे राशि जमा करने की सीमा बढ़ा दी गई। कम्पनियों के द्वारा वॉटे जाने वाले लाभाश सीमित कर दिए। सरकार ने सोना भी वेचा जिससे लोग सोना खरीदकर कय-शांक सरकार को लौटा दे। विदेशों से माल त्र्यायात करने की छूट दे दी गई जिससे लोग माल त्र्यायात करें श्रीर देश में माल का अभाव दूर हो। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों ने श्रापने-श्रापने खर्चे कम करने के प्रयत्न किए। केन्द्रीय सरकार ने प्रान्तीय सरकारों को दी जाने वाली सहायता कम कर दी। राज्य सरकारों ने कृपि ब्राय-कर तथा विक्री-कर लगा टिए। ऋौद्योगिक उत्पाटन बढ़ाने के लिए नई-नई सुविधाएँ दी गईं। घोपणा की गई कि नए उद्योगो से कुछ निश्चित सम्य तक श्राय कर नहीं लिया जाय तथा विदेशों से यंत्रादि मॅगाने पर उन पर श्रायात-कर की ख़ूट दे दो गईं। इससे नए उद्योग खुलने मे सहायता मिली। परन्तु मुद्रास्कीति की मूल समस्या इल न हो सकी।

युद समाप्त होने के पश्चात् भी देश में मुद्रा-स्फीति वनी गही श्रीर वस्तुश्रां के भाव ऊँचे चढ़ते रहे। श्रगस्त १६४५ में श्रर्थ-सलाहकार का

मूल्याक २४४ १ या जो नवम्बर १६४६ में बढ़कर २८६ ६ हो गया। नवम्बर १६४६ के पश्चात् वस्तुओं के भाव श्रीर चढ़े श्रीर इतने चढ़ गए कि मार्च १६४७ तक मूल्याक २४४ हो गया श्रीर ग्रगस्त १६४८ तक ३८३ हो गया। श्रव के भाव सबसे श्रिधिक ऊँचे हो गए। सितम्बर १६४५ में श्रव का मूल्याक २६४८ या जो मार्च १६४८ में बढ़ कर ४०२ हो गया। श्रव के श्रीतिरिक्त कच्चे माल के माव भी बहुत ऊँचे रहे।

युद्ध के पश्चात् भी नोटों की संख्या बढ़ती ही रही। ३१ दिसम्बर १६४५ को कुल ११५४ करोड रुपये के नोट थे परन्तु जनवरी १६४६ में इनकी सख्या १२४८ करोड रुपये हो गई श्रीर जून १६४६ में यही रुंख्या श्रागे बढ़ कर १२५४ करोड रुपये हो गई। परिचलन (Circulation) में भी नोटों की संख्या बढ़ती ही गई। सितम्बर १६४५ में ११४१ ८४ करोड़ रुपये के नोट चलते थे परन्तु जून १६४६ में यह सख्या बढ़ कर १२४१ ६७ करोड रुपये हो गई। नीचे लिखी तालिका से यह बात स्पष्ट होती है।

(करोड रुपयों मे)

रिजर्व वैक के पास

|          |      |             |                | 1/21-21 -2 11 11 11 11 11 |
|----------|------|-------------|----------------|---------------------------|
|          |      | कुल नोटो की | चाल् नोटों की  | जमा स्टर्लिग              |
|          |      | संख्या      | संख्या         | सिक्यूरिटीज               |
| सितम्बर  | १६४५ | ११६२'७४     | ११४१ ८४        | १०४२.ई२                   |
| ग्रप्रैल | १६४६ | १२४५:६५     | १२३५.१२        | ११२४'७                    |
| जून      | १६४६ | १२५४ ३३     | 8585.60        | ११३४.३२                   |
| नवम्बर   | १६४६ | १२५⊏.⊏६     | १२०१ २६        | ११३५.३२                   |
| दिसम्बर  | १६४६ | १२५⊏ ५६     | <b>१</b> २१८७८ | ११३५.३२                   |
| मार्च    | १६४७ | १२५७ ४७     | 6583.03        | ११३५.३२                   |
|          |      |             |                |                           |

इससे एक बात यह स्पष्ट होती है कि रिज़र्व बैंक के कीप में स्टर्लिंग सिक्यूरिटियों की सख्या, जिनके वल पर युद्धकाल में नोट छापे गए थे, लगभग रिथर रही परन्तु नोटों की संख्या वढती गई। इसका ऋषं यह निकलता है कि युद्धोत्तरकाल में युद्धकाल की भीति स्टर्लिंड्स के ऋाधार पर नोट नहीं छापे गए वरन् देश में रुपये की श्रावश्यकता को पूरा करने के लिए व वजट के घाटे को प्रा करने के लिए नोट छापकर चलाए गए। सरकार को काश्मीर की लड़ाई के लिए, हैदराबाद की चढ़ाई के लिए तथा वे-घर लोगों को वसाने के लिए रुपयं की ज्ञावश्यकता थी छोर इसलिए नोटो की सरया चढ़ाई गई। सरकारी कर्मचारियों छोर मजद्रों के वेतन मे बृद्धि होने के कारण भी सम्भवतः बुछ छाधिक मुद्रा की छावश्यकता हुई, पर नुद्रा में यह बृद्धि उस समय हुई जबिक उत्पादन में एक-तिहाई कमी हो गई थी। युद्धकाल में विदेशी सरकार की रुपये की कमी को प्रा करने के लिए मुद्रा-प्रमार हुछा तथा युद्धोत्तरकाल में भारत सरकार की रुपये की कमी को प्रा करने वे लिए नोट चलाए गए इसलिए नद्याप्रसार हुछा।

युद के पश्चात् केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के वजट घाटे में चलते रहें जिसे प्रा करने के लिए पहिले तो नीट छापे गए तथा बाद में रिज़र्व वैंक की रोकड़ राण्नि में से खर्च किया गया । इससे मृद्रा की संख्या बढ़ती गईं। बजट में धाटा होने के कारण ये—श्रन पर असाधारण खर्चा, वे-घर लोगों की बसाने का खर्चा तथा सरकारी खर्चों में बढ़ोत्तरी श्रादि। केन्द्रीय सरकार के वजटों का घाटा इस प्रकार रहा:—

#### (करोड रुपयो में)

|             | १६४५ ४६  | १८४६-४७<br>संशोधित | १६४७-४⊏<br>संशोघित | १६ ४⊏-४६<br>संशोधित |
|-------------|----------|--------------------|--------------------|---------------------|
| श्राय       | ३६०•६७   | ३३६११              | १७≂७७              | ३३⊏∙३२              |
| <b>च्यय</b> | ४८४.तं@  | ₹८१°४८             | १⊏५'२६             | इ ३६ •⊏७            |
| घाटा        | - १२३.६० | - 84.5E            | <del>-</del> ६ ५२  | <del></del>         |

इसी प्रकार प्रान्तीय सरकारों के बजट भी घाटे में चलते रहे जिसे पूरा करने के लिए मुद्रा शक्ति बढ़ाई गई परन्तु उत्पादन न बढ़ाया जा सका !

युद्ध के बाद माल का उत्पादन भी कम होता गया। 'ईस्टर्न एकीनोमिस्ट' द्वारा तैयार किए गए उत्पादन के श्रद्धों से पता चलता है कि १६४३-४४ में श्रीद्योगिक उत्पादन के श्रंक १२६ ८ ये जो १६४६-४७ में १०५ हो गए। श्रक्ष उत्पादन का तो श्रीर भी बुरा हाल रहा। १६३६-३७ व १६३७-३८ में श्रव उत्पादन के श्रीसत श्रंक १०० ये जो १६४५-४६ में घटकर ६४ में श्रा गए

तथा १६४६-४७ में ६६ श्रीर १६४७-४⊏मे ६७ हो गए । इस प्रकार उत्पादन की कमी होने से बाजार में माल की कमी रही श्रीर माव चढते रह । श्रीद्योगिक उत्पादन गिरने के कारण ये ये—सरकार द्वारा उद्योगो के राष्ट्रीयकरण का विचार, कच्चे माल की कमी. मजद्रों की हडताल, मशीनों की लराबी, भारी-भारी टैक्स तथा ऊँची-ऊँची मजदूरी का भुगतान, ग्रादि, श्रादि । १६४६ मे उद्योगो ने श्रम-विवादो के कारण १,२०,००,००० पुरुष दिन खोये श्रीर १६४७ में १,७०,००,००० पुरुप-दिन खोए। इस प्रकार उत्पादन तो कम रहा ही परन्तु वितरण की दुर्व्यस्था के कारण भी मॅइगी बनी रही। लोगो नं माल छिपा छिपा कर इकटा किया । सरकार ने संग्रह-विरोधी कानून भी वनाए परन्तु कोई फल न निकला । युद्ध के पश्चात् महातमा गाँधी ने कण्ट्रोल हटाने का श्रान्दोलन उटाया । ऋत-नीति निर्धारण-समिति ने भी कण्ट्रोल हटा लेने की सिफारिश की । तदनुसार सरकार ने दिसम्बर १६४७ में कएट्रे ल तोइ दिए। कएट्रोल हटाते ही वस्तुत्रों के भाव ग्राकाश में चढ़ने लगे ग्रीर जनता को श्रीर भी म्प्राधिक कठिनाई रही । श्रवतूबर १६४८ में कर्एोल फिर लगा दिए गए परन्तु मुल्य ज्यों की त्यो रहे। यदि सच पूछा जाय तो श्रन्न की विकट समस्या ने मूल्यों के बढ़ने में काफी सहायता की। देश के विभाजन से तो स्थित श्रीर भी श्रधिक गम्भीर हो गई।

व्यापार-चक्र के सिद्धान्तों के श्रनुसार १६४६ के पश्चात् मूल्य स्तर गिरने का श्रनुमान लगाया जाता था श्रीर श्राशा की जाती थो कि इस वर्ष के पश्चात् तो अवश्य ही मंदी होगी परन्तु इसी बीच में श्रन्तर्राष्ट्रीय च्रेत्र में एक नई हलच । पैदा हो गई जिसने मूल्यों के बढ़ने में काफी योग दिया । पूर्व में कोरिया का युद्ध श्रारम्भ होते ही माल के भाव श्रीर श्रधिक चढने लगे । देश भर में एक प्रकार का श्रातंक छा गया । श्रमरीका तथा इगलैएड युद्ध के लिए पुनःशस्त्रोकरण के काम में जुटने लगे । श्रमरीका तथा श्रन्य यूरोपीय देशों में माल-सग्रह करने को योजनाएँ वन गई । ये देश लड़ाई का श्रनुमान लगाकर कच्चा माल इकटा करने लगे जिससे हमारे देश में इनकी माँग वढ़ गई श्रीर माल के भाव श्रधिक कॅ चे होने लगे । राये के श्रवमूल्यन का भी मूल्य-वृद्धि,पर कुछ श्रनुक्ल प्रभाव ही पढा।

की युद्ध से विगड़े हुए देशों को अवश्यकता है। ये वस्तुएँ दी प्रकार से प्राप्त की जा सकती हैं। अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों के अनुसार अन्य देश अपने देश का सामान श्रमेरिका को निर्यात करें श्रीर उसके बदले में श्रमेरिका से सामग्री खरीटे या त्र्यमेरिका को उसके माल का भुगतान डालर चुका कर ' किया जाय। यह भी हो सकता है कि श्रमेरिका इन देशों को उधार माल वेच दे। ग्रन्य देशों में श्रमीरका को निर्यात की जाने वाली कोई वस्तुऍ न ते थी त्रौर न स्रावश्यक मात्रा में स्त्राज ही उपलब्ध हैं क्योंकि स्रमेरिका स्वय समर्थ देश रहा है; त्रावश्यकता की सभी वस्तुऍ वहाँ के लोगों को प्राप्त हैं। यदि अन्य देशों में अमेरिका की आवश्यकता की वस्तुएँ हैं भी तो उनके भाव बहुत ऊँचे रहे हैं। श्रन्य देशों के पास श्रमेरिका को भुगतान करने के लिए सोना या डॉलर भी नहीं रहे जिनके बदलें में वहाँ से माल खेरीद कर ब्रार्थिक-विकास की योजनाश्रो को पूर्ण किया जाता। श्रमेरिका ने करोड़ों डॉलर कुछ देशों को उधार श्रौर भेट में दिए हैं कि जिससे किसी प्रकार डॉलर का म्रभाव टल जाय । मार्शल योजना च ट्रयू मेन की चतुर्मुखी योजना ' इस बात के प्रमाण हैं। परन्तु श्रमेरिका भी निरन्तर श्रनिश्चित श्रविध के लिए माल उधार नहीं वेच सकता श्रौर न श्रसीमित मात्रा में मेट ही स्वीकृत कर सकता हैं। श्रौर यह भी निश्चित है कि यूरोप के श्रन्य देश तथा मारत भी श्रमेरिका से यंत्रादि, कुशल कारीगर तथा खाद्य-पदार्थ के विना स्रायात नहीं रह सक्ते । तो समस्या यह है कि श्रमेरिका से उक्त वस्तुएँ लाकर उसके बदले में भुगतान करने के लिए डॉलर कैसे प्राप्त किए जाएँ ? डॉलर का उपार्जन व्यय से कम होने के कारण वाहर के देश भ्रमेरिका के माल की ख़पत मे कमी करने के लिए विवश होते रहे हैं। प्रति वर्ष डॉलर-चेंत्र से होने वाले स्रायातों में कमी करने के सुकाव दिए जाते हैं श्रीर कमी होती भी रही है। इस विवशता के कारण श्रमेरिका के निर्यात मे कमी त्राती है जिससे वहाँ का उत्पादन कम करना पहता है। परि-णाम यह होता है कि अमेरिका के वे उद्योग-धंष, जो विदेशी माँग पर निर्भर हैं, र्घ में पड जाते हैं श्रीर श्रन्त में वहाँ वेकारी की समस्या श्राने लगती है । फिर वह बाह्य-देशों से श्रीर भी कन वस्तुएँ ले सकता है। इसका परिगाम यह हुन्ना

है कि वाह्य-देशों की डॉलर-श्राय श्रीर भी श्रिष्ठक गिर जाने से संसार में डॉलर की कमी श्रिष्ठक होने लगी हैं। इस प्रकार डॉलर की समस्या केवल योरप या एशिया के देशों की ही समस्या नहीं है वरन् श्रमेरिका का भी प्रश्न है कि वहाँ बढ़ती हुई वेकारी श्रीर मन्दी को कैसे रोका जाय। मन्दी श्रीर वेकारी को टालने के लिए ही तो श्रमेरिका पिछले वर्षों में विपुल डॉलर-राशि वाह्य-देशों को श्रुण के रूप में या मेंट-स्वरूप देता रहा है। परन्तु यह कव तक चल सकता है। श्रालिर समस्या दोनों श्रोर की है, श्रमेरिका की भी श्रीर योरपीय तथा श्रन्य देशों की भी। श्रन्य देशों की समस्या डॉलर प्राप्त करके श्रमेरिका से माल मेंगाने की है तथा श्रमेरिका की समस्या श्रपने निर्यात वहाकर उद्योगों की उत्पादन-शक्ति बनाए रखने की है।

यह समभाना भूल होगी कि डॉलर की समस्या केवल गत महायुद्ध की ही देन हैं। युद्व से पहिले भी १६३० के श्रास-पास स्टर्लिङ्ग श्रीर डॉलर के बीच विपमता थी । श्रॉकड़ों से ज्ञात होता है कि १६३० में इंगलैंगड का वर्तमान स्टलिंड्स क्षेत्र के देशों के साथ १२ करोड़ पौएड का श्राधिक्य था श्रीर पांश्चमी गोलार्द्ध के देशों के साथ ११ करोड पीएड का ग्रामात्र था। ग्रान्य स्टर्लिंग-क्षेत्र के देशों का पश्चिमी गोलार्ड के साथ २ करोड पौरड का श्रमाव इस प्रकार इंगलैंग्ड तथा स्टर्लिङ्ग-चेत्र के श्रन्य देशों का पश्चिमी गोलार्क के देशों के साथ १३ करोड़ पौएड की कमी थी। स्टर्लिझ-क्षेत्र में प्राप्त सोना केवल ११ करोड़ ५० लाख पौएड का ही था। इस प्रकार १ करोड़ ५० लाख पौएड की डॉलर की कभी थी। लेकिन उस समय इंगलैंग्ड के पास एक सुविघा थी। इंगलैंग्ड के श्रमेरिका स्थित डॉलर-कोप श्रीर डॉलर-विनियोग (Dollar Investments) इतने श्रिषक ये कि तब स्टर्लिंग-चेत्र श्रपनी डॉलर की कमी को इस विनियोगित पूँजी के लाभ से पूरा करता रहा। दूसरे, कुछ देशों की डॉलर की कमी श्रमेरिका की श्रोर ते दिए गए ऋणां से कुछ वर्षों तक पूरी होती रही। ग्रक्समात्, १६३० के बाद श्रमरीका की सरकार ने श्रीर वहाँ के पूँजीपतियों ने ऋगा देना बन्द कर दिया। वह समय एक प्रकार से वाह्य-देशों के लिए डॉलर के भ्रकाल का था। इस अकाल में अधिकांश देशों ने अपने स्वर्ण कीप अमरीका को वेच

डाले श्रीर श्रंत में संसार के सभी देशों को स्वर्ण-प्रमाण पद्धति का परिलाण करना पड़ा। द्वितीय युद्ध काल में इंगलिएड श्रीर दूसरे देशों ने श्रपनी डॉलर की कमी श्रपनी डॉलर-सम्पत्ति तथा स्वर्ण कोष वेचकर पूरी की श्रीर जब वह सम्पत्ति समाप्त हो गई तो श्रमरीका ने डॉलर की कमी पट्टे श्रीर उधार सम्बन्धी श्रण देकर पूरी की। सितम्बर १९४६ तक वाद्य देशों को दो सी श्रप्त रुपये से भी श्रिषक के डॉलर इस योजना के श्रन्तर्गत मिले। युद्ध समाम होते ही यह सहायता भी बन्द कर दो गई श्रीर ससार में डॉलर की कमी किर सामने श्रा गई। युद्ध के पश्चात् श्रमरीका में श्रम्य देशों से श्रायात कम होता गया। संयुक्त राज्य के वाणिज्य विभाग द्वारा प्राप्त किए श्रॉकड़ों से ज्ञात होता है कि मार्च १९४६ में श्रमेरिका का श्रायात ६३ करोड़ ४० लाख डॉलर के बराबर था जो श्रगले माह ही घटकर ५३ करोड़ ४० लाख डॉलर के वराबर हो गया। इसी प्रकार श्रगले महीनों में भी श्रमेरिका का श्रायात श्रीर कम होता गया। युद्ध के पश्चात् स्टर्लिझ-लेंत्र में डॉलर का श्रमाव इस प्रकार था:—

| वर्ष           | डॉलर की कमी ( ०००,०० |                   |
|----------------|----------------------|-------------------|
| १६४६           | २२६                  | ( ०००,०००<br>पौरड |
| १६४७           | १०२४                 | पाएड              |
| १६४८           | 863                  | "                 |
| ३० जून १६४६ तक | 716                  | 33                |
|                | 746                  | 11                |

इस प्रकार साहे तीन वर्षों में कुल ढॉलर की कमी १,६१,२०,००,००० पौएड के बरावर थी जिसमें से देवल इॅगलैंगड के लेखे पर १,४६,८०,००,००० गौगड की ढॉलर की कमी थी। उस समय इंगलैंगड ने इस कमी को पूरा करने का प्रयास किया। ६३० लाख पौगड १६४८ तक अमेरिका से उधार खाते पर लेकर पूरे किए गए। केनेडा के उधार खाते पर इझलैंगड ने २६१ लाख पौगड के डॉलर लिए। मार्शल योजना के अनुसार ३६५ लाख पौगड से इँगलैंगड ने डॉलर की कमी पूरी की। इंगलैंगड तथा भारत दोनों ने अन्तर्राष्ट्रीय मुद्राकोप से कमशः ७,५०,००,००० तथा २,५०,००,००० पौगड के वरावर डॉलरों का आहरण किया। दिल्णी अफीका ने इँगलैंगड की ८,००,००,००० पौगड सोने में उधार दिया। २०,६०,००,००० पौगड की डॉलर की कमी को इंग-

लैएड ने ग्रपने सोने तथा डॉलर-कोपों में से पूर्ण किया ।

इगलैग्ड के ये स्वर्ण-कोण ३० जून १६४६ तक ४०,६०,००,००० पौएड के बरावर थे। उस समय इंगलैग्ड तथा स्टिलिंग-च्रेत्र के श्रन्य देशों का डलर-श्रमाय ६०,००,००,००० पौएड प्रतिवर्ण की दर के था। उस समय इस समस्या के कारण संसार दो भागों में बँटा हुआ था—(१) श्रमेरिका श्रौर डॉलर-प्रदेश, जैसे केनेडा, मेक्सिको, ब्राजील, क्युचा, कोलम्बिया श्रादि जिनका श्रायात योरपीय-देशों से गिरता जा रहा था श्रौर जहाँ का श्रान्तिक मूल्यस्तर श्रन्य देशों की श्रपेचा नीचा था। (२) इँगलैग्ड तथा स्टिलिंझ-प्रदेश के श्रन्य प्रदेश जैसे भारत, ब्रह्मा, श्रास्ट्रेलिया, दिल्लिण श्रमीका, मलाया, न्यूजी-लिग्ड श्रादि जहाँ मूल्य-स्तर श्रपेचाकृत कँचा था, जहाँ का श्रार्थिक कलेवर छिन्न-भिन्न था श्रौर जहाँ से श्रमेरिका तथा डॉलर प्रदेशीय श्रन्य देशों को माल निर्यात करने की श्रनिवार्य श्रावर्यकता थी। तो इस प्रकार डॉलर की समस्या ने संसार को दो ऐसे मागो में बाँट दिया जिनमें से एक भाग दूसरे पर श्राश्रित था परन्तु उस श्राश्रय को प्राप्त करने के लिए उसके पास डॉलर नहीं थे।

इस समस्या को सुलभाने के लिए १६४६ के अन्त तक अनेक देशों के वित्त-मन्त्री अनेक बार लन्दन तथा अन्य स्थानों पर मिले। विचार-विनिमय हुआ और फिर इसके निम्न उपाय सोचे गए—

- र. इंगलैंग्ड तथा स्टर्लिङ्ग-त्तेत्र के अन्य देश अमरीका और डॉलर-प्रदेशों को निर्यात करके बदले में आयात करें। परन्तु, जैसा कि पहिले बताया जा चुका है, स्टलिंड्ग-त्तेत्र में मूल्यस्तर ऊँचे थे और अमरीका के मूल्यस्तर नीचे थे अतः स्टर्लिङ्ग-त्तेत्र से डॉलर-त्तेत्रीय देशों में निर्यात बढ़ाना सम्भव नहीं था।
- २. श्रमरीका इंगलैंगड तथा स्टर्लिङ्ग-प्रदेशीय श्रन्य देशों को डॉलर उघार दे श्रथवा माल श्रीर विशेषज्ञ भेजे । ऐसा किया भी गया । श्रमेरिका ने मार्शल योजना बना कर विपुल डॉलर-राशि योरपीय देशों को दी । इसके

<sup>ै</sup> कॉमर्स--जुलाई ३०, १६४६ पृ. सं. १६०

श्रितिरिक्त श्रमेरिका ने इङ्गलेंग्ड को एक विशेष समभौते के श्रनुसारं ३७५ करोड डॉलर उधार दिए। ग्रमरीका ने स्टिलिङ्ग-प्रदेशीय देशों में पूँजी विनियोग भी की। भेट भी दी गई तथा ऋग भी दिए गए। परन्तु ये उशय टीर्घकालीन श्रीर स्थायी नहीं हो सकते थे।

तीसरा सुभाव रक्ला गया कि इंगलैएड ग्रीर स्टर्लिझ प्रदेशीय देश, जहाँ मूल्यस्तर ऊँचे हैं, ग्रयना उत्पादन कम करके मूल्यस्तर नीचे करें जिससे इन देशों का माल ग्रमरीका तथा डॉलर-प्रदेशीय देशों में प्रतियोगिता के साथ वेचा जा सका।

४. ग्रन्तिम सुभाव यह रक्खा गया कि स्टर्लिङ्ग का ग्रवमूल्यन कर दिया जाय ग्रर्थात् स्टर्लिङ्ग का डॉलर-मूल्य कम कर दिया जाय जिससे ग्रव-मूल्यन करने वाले देशो का डॉलर-प्रदेशीय देशों में निर्यात बढ़े श्रीर इस प्रकार वे डॉलर कमा कर डालर की कमी को दूर कर सकें।

ब्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप के ब्राधिकारियों ने तथा संयुक्त-राष्ट्र ब्रामरीका के वित्त-मंत्री श्री जॉन साइएडर ने इस बात पर जोर दिया कि स्टर्लिङ्ग का ' श्रवमूल्यन कर दिया जाय । श्री साइएडर ने वतलाया "कि यदि योरपीय देश श्रमरीका तथा पश्चिमी गोलाद्ध के श्रन्य देशों के साथ श्रपना भुगतान-संवुलन करना चाहते हैं तो उन्हें श्रपनी-श्रपनी मुद्राश्रों की विनिमय-दरों में श्रावश्यक समायोजन कर लेना चाहिए"। उनका मत था कि यूरोप की मुंद्राश्चों के भविष्य श्रनिश्चित होने के कारण श्रनिरिका की पूँजी उन देशों में नहीं जा रही थी। श्रतः उन देशों की विनिमय-दरों में समायोजन करने से समस्या हल हो सकती थी। श्री साइएडर या अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा कोप के अधिकारियों में से किसी ने भी किसी विशेष मुद्रा के अवमूल्यन की श्रोर संकेत नहीं किया या परन्तु उनका ऋर्थ निशेपतः स्टर्लिङ्ग से था। ऋौर वही हुम्रा । इंगलैंग्ड, श्रमरीका श्रीर केनेडा के वित्त मंत्रियों की वाशिगटन में एक कान्क्रेस हुई। इँ गलैएड के वित्त मंत्री सर स्टेफर्ड किप्स ने इस कान्फ्रेस से लौटते-लौटते श्रव-मूल्यन की योजना स्वीकार कर ली श्रीर सितम्बर १६४६ में स्टलिंड का ड।लर-मूल्य ३०.५% कम कर दिया गया। स्टर्लिङ्ग के साथ-साथ श्रन्य ख़नेक देशों व मारत ने भी अपनी अपनी मुद्र।श्रों की विनिमय-दरों में श्रावश्यक

फेर-बदल कर ली। श्रिवमृल्यन का वर्णन स्त्रागे किया गया है ]। स्रवमृल्यन करने के बाद इंगलैंगड तथा भारत सहित अन्य स्टर्लिङ्ग-सेत्रीय देशों के निर्यात बढे ग्रीर ग्रगले ही वर्ष इन्होंने डॉलर श्रीर सोना कमा-कमा कर श्रपने केन्द्रीय कोप भर पूर कर लिए। उघर कोरिया की लड़ाई छिड़ गई जिससे श्रनेक देश कच्चे माल की माँग करने लगे श्रीर श्रमरीका कच्चा माल सग्रह करके जुटाने मे लग गया। ग्रन्य देश भी ग्रपनी पुनः शस्त्रीकरण योजनाम्त्रों मे जुट गए। इससे स्टलिंझ-चेत्र के निर्यातो को ग्रौर भी ग्रिधिक बढ़ावा मिला। डॉलर की समस्या कुछ हल होती सी जान पड़ी। परन्तु १६५० के पश्चात् से स्थिति मे फिर परिवर्तन हुन्ना न्त्रौर डॉलर की कमी फिर झनुभव होने लगी। १६५१ के ग्रन्त तक तो स्मस्या फिर गम्भीर होती गई। स्टलिंड-त्तेत्र के केन्द्रीय कीप में से डॉलर ग्रीर सोना घटता गया। इस समय भारत तथा ग्रन्य देशों के साथ डॉलर की समस्या इतनी कठिन नहीं थी जितनी इगलैंग्ड के साथ थी। परन्तु तो भी स्टर्लिझ-स्रेत्र व्यवस्था को वनाए रखने के लिए सभी सदस्य-देशों को एक बड़ा भारी खतरा सामने था। समस्या पर सोच-विचार वरने के लिए जनवरी १९५२ में कॉमनवेल्थ विच-मंत्रियों का एक स्मेजन इंगलैंग्ड में बुलाया गया । इस सम्मेलन में डॉलर की समस्या पर सब श्रोर से विचार करके निर्ण्य किया कि स्टर्लिझ ले व के वे देश, जिनमे डॉलर की समस्या बहुत जटिल बन चुकी है, डालर-प्रदेशीय देशो से श्रपने श्रपने श्रायात कम करें, श्रपने घरेलू खर्चे कम करें तथा श्रपने न्नान्तरिक-मूल्यस्तरो को नीचा गिराने के प्रयत्न करें। इन सुकावों को कार्या-न्वित करने के लिए सब सदस्य-देश सहमत हो गए। इंगलैएड की सरकार ने तो ग्रापने नए वजट मे श्रायात कम करने की विशेष व्यवस्था की है तथा त्रपने श्रान्तरिक खर्चें भी कम किए हैं। यदि यह योजना कार्यान्वित हो सकी तो डॉलर की समस्या सुलभ्त सकेगी। इस समय डॉलर का संकट इंगलैएड के सामने सबसे भारी है। इसलिए इगलैंग्ड को इसे दूर करने के लिए अपनी भुगनान-विषमता को दूर करना चाहिए।

# ३२---रुपये का अवमूल्यन

१८ सितम्बर १९४६ को इंगलैएड के वित्त-मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स ने स्टर्लिंड्न के डॉलर-मूल्य में ३०'५ प्रतिशत की कमी करने की घोषणा की। इस घोषणा के श्रनुसार इंगलैंग्ड का स्टर्लिझ, जो पहिले ४'०३ डॉलर के बराबर था, ग्रव २'८० डॉलर के बराबर रह गया। इंगलैंगड की सरकार को स्टर्लिङ का यह श्रवमूल्यन अपनी परिस्थिति से बाध्य होकर करना पड़ा । इसका सबसे वडा कारण था 'डॉलर की कमी'। इंगलैंग्ड जितना माल डॉलर-प्रदेश को निर्यात करता था उससे कहीं अधिक माल आयात करता था जिससे उसे भुगतान करने में डॉलरों की त्रावश्यकता होती थी। घीरे-घीरे उसका डॉलर-कोष कम होता गया। सन् १६३८ में इगलैएड के श्रायात उसके निर्यात की श्रपेचा बहुत श्रधिक थे। इस नमी का भुगतान इंगलैंग्ड ने श्रपनी विदेशी में लगी हुई पूँजी के लाभ श्रीर जहाज़ी, बैकों तथा इन्शारेन्स कम्पनियों से होने वाली विदेशी श्राय से की। युद्धकालमे उसे अपनी बहुत सी विदेशी सम्पत्ति वेच देनी पड़ी । इस प्रकार विदेशी सम्पत्ति से होने वाली श्राय कम हो गई श्रीर श्रव श्रायात-निर्यात के श्रन्तर का भुगतान पहिले की तरह नहीं चुकाया जा सकता था। सितम्बर १६३६ से जून १६४५ के अन्त तक इंगलैएड ने लगभग ४ दे श्ररव डॉलर की श्रपनी विदेशी सम्पत्ति वेची श्रीर .उसके विदेशों से लिए हुए ऋगु मे ११°६ श्ररंब डॉलर की वृद्धि हुई। इस काल में इंगलैएड के स्वर्ण . श्रीर डॉलर-कोष में लगभग ६१ करोड़ डॉलर की कमी हुई। सब मिलाकर युद्ध-काल में हॅगलैएड को लगभग १७ श्ररच डॉलर या तो विदेशों से ऋण लेने पड़े या श्रपनी उन देशो मे लगी हुई सम्पत्ति से हाथ घोना पड़ा। कुछ समय • तक इंगलैंग्ड योरोपीय पुनरत्थान योजना के श्रन्तर्गत दी हुई श्रमरीका की सहायता से श्रपने श्रायात-निर्यात के श्रन्तर का भुगतान करता रहा परन्तु यह सहायता स्थायी नहीं थी। विदेशों के भुगतान में संतुलन प्राप्त करने के लिए उसे या तो श्रपने श्रायात कम करने थे या श्रपने माल का निर्यात वढ़ाना

चाहिए था। श्रायात का अधिकांश भाग खाने-पीने की वस्तुश्रों श्रीर कच्चे माल का था जिनमें कमी करने से अकाल और वेकारी फैलने की श्राशंका हो सकती थी। फिर भी इॅगलैंग्ड की सरकार ने अमरीका व अन्य दुर्लम मुद्रा वाले देशों से १६४८ के श्रायात की श्रपेक्ता अगले वर्षों में २५ प्रतिशत कमी करने का निश्चय किया। परन्तु इससे भी डॉलर की समस्या इल नहीं हो सकती थी। सन् १६४८ में इँगलैएड के आयात उसके निर्यात से ५५० करोड रुपये या ४० करोड़ पौएड से भी श्रिधिक के थे। युद्ध के बाद इंगलैएड ने निरन्तर श्रपने निर्यात बढ़ाने का प्रयत्न किया । परन्तु जैसे-जैसे इँगलैंग्ड का उत्पादन बढता गया विदेशों में उसके माल की मॉग कम होती गई। इसका कारण यह था कि वहाँ का माल विदेशों में अधिक मेंहगा पड़ता था। डॉलर सेत्र में तो यह बात श्रीर भी श्रधिक लागू होतां थी । श्रतः मूल्य कम करने के दो उपाय हो सकते थे। या तो लागत-व्यय और मज़दरी घटा दी जाती जिससे माल के भाव नीचे हो जाते श्रीर या डॉलर-चेत्र में इँगलैयड के माल को सरता करने के लिए स्टर्लिड की डॉलर दर में कमी कर दी जाती। पहला उपाय स्यायी रूप से भ्रधिक उपयक्त था पर इसको कार्यान्वित करना बढ़ा ही कठिन था। मजदर श्चानी मजदरी कम करने के लिए तैयार नथे तथा लागत व्यय में किसी भी प्रकार कमी करना सम्मव नहीं था। दूसरा उपाय ही उपयुक्त समका गया। इँगलैएड, ग्रमरीका श्रीर वेनेडा की एक कान्क्रेंस वाशिगटन मे बुलाई गई। इंगलैएड ने यह मान लिया कि स्टलिङ्ग का डॉलर-मूल्य कम कर दिया जाय निससे दोनो मुद्राएँ स्रपने स्तर-मूल्य पर श्रा जायं। साथ ही साथ श्रमरीका ने भी स्रपने भ्रायात-करों में कभी करने का निश्चय किया जिससे विदेशों का माल ग्रमरीका में सस्ते मूल्यों पर श्राकर विकने लगे । इस निर्णय के श्रनुसार इँगलैएड ने स्टर्लिङ्ग का डॉलर-मूल्य ३०% % कम कर दिया। एक पौएड जो पहिले ४ डॉलर ३ सेएट के बराबर था श्रव कैवल २ डॉलर ८० सेएट के बराबर ही रह गया। स्टर्लिङ्ग का श्रवमूल्यन इॅगलैएड के श्रपने स्वार्थ में था पर इसका सम्बन्ध ससार को डॉलर-समस्या से भी उतना ही निकट है जिसके बिना सल-भाये ससार भिन्न-भिन्न चेत्रों से विभाजित होता जा रहा था।

स्टर्लिङ्ग का श्रवमूल्यन होते ही भारत सरकार ने भी रुपये के डॉलर-मूल्य

मे ३० ५ % की कमी कर दी। पहिले एक रुपया लगभग ३० सेगट के बराबर था परन्तु श्रवमूल्यन के बाद लगभग २१ सेन्ट के वरावर रह गया। एक डॉलर का मूल्य ३ रुपये ५ स्त्राने से बढ़कर लगभग ४ रुपये १२ स्त्राने हो गया। प्रत्यन रूप से इस परिवर्तन के यह अर्थ हैं कि हमारे देश में डॉलर-चेत्र से श्राने वाली यदि कोई वस्तु पहिले ३३२ रुपये में मिलती थी तो श्रव उसका मूल्य ४७६ रुपये हो गया श्रीर इसी श्रनुपात में हमारी वस्तुऍ श्रमरीका में सस्ती हो गई । इस प्रकार हमारे श्रायात मँहगे हो गए तथा हमारे निर्यात बढ़ने लगे। जनता के कुछ वर्गों ने सरकार की श्रवमूल्यन-नीति का विरोध किया श्रीर कहा कि रुपये की दर गिराने से हमारे निर्यात श्रवश्य बढ़ेंगे परन्तु डॉलर-चेत्र से होने वाले आयात मेंहगे हो जायेंगे। इससे देश को हानि रहेगी। श्रवमूल्यन के आलोचकों ने यह भी वताया कि देश को पूँ जीगत माल की कठिन त्रावर्यकता है श्रीर यह माज श्रमेरिका से मिल सकता है। श्रतः इस माल पर रुपये का अवमूल्यन करने से अधिक मूल्य चुकाना पहेगा। इसके श्रतिरिक्त यह भी श्रनुमान लगाया कि इंगलैएडमें जमा हमारी स्टर्लिंग-राशि को डॉलरो में बदलवाने मे भी हमें हानि रहेगी। परन्तु उस समय परिस्थिति बिल्कुल भिन्न थी । भारत सरकार के सामने उस समय तीन उपाय थे :---

(१) राये का अवमृल्यन नहीं किया जाता और स्टलिंग का अवमृल्यन होने पर भी रुपये का डालर-मूल्य उतना ही रखा जाता जितना पहिले था। ऐसा करने से देश के सामने एक कठिन परिस्थिति आ जाती। भारत का निर्यात इँगलैंग्ड तथा स्टलिंग-चेत्र के देशों में महिंगा हो जाता और तब बिल्कुल बन्द हो जाता। भारत का ६० प्रति शत निर्यात स्टलिंग-चेत्र में होता है। यदि रुपये का अवमृल्यन न किया जाता तो ये निर्यात बन्द हो जाते। अमरीका में तो हमारे माल की खपत पहिले ही कम थी स्टलिंग-चेत्र में भी कच्चे माल की खपत कम हो जाती। सन् १९४८-४६ में अमरीका ने केवल ७० करोड रुपये का माल हमसे खरीदा जब कि इससे पहिले वर्ष में ८० करोड रुपये को वस्तुएँ खरीदी थी। रुपये का अवमृल्यन न करने का परिणाम यह होता कि हमारे निर्यात और भी कम हो जाते या हम विदेशों में अपने देश की वस्तुएँ लगत से कम मूल्य पर नुकसान के साथ वेचनी पद्मती। इससे हमारे व्यापार

#### को वड़ा धका लगता।

- (२) द्सरा उपाय यह हो सकता था कि सरकार रुपये का स्टिलिंग-मूल्य कम करके रुपये की चिनिमय-दर १ शि० ४ पें० बना देती। इसका यह परि-णाम होता कि देश में वस्तु छो के भाव छौर भी छाधिक वढ़ जाते। स्टिलिंग-चेत्र से छाने वाले माल के भाव भी वढ़ जाते छौर मूल्य-स्तर छाने चढ़ जाता। इससे जनता को बड़ी कठिनाई होती।
- (३) तीसरा उपाय यही था कि रुपये की स्टर्लिंग-दर उतनी ही रक्खी जाती श्रीर स्टर्लिंग के साथ-साथ रुपये का भी श्रव मृत्यन कर दिया जाता। सरकार ने ऐसा ही किया। रुपये का डालर-मृत्य ३० ५ प्रति शत कम कर दिया गया। संसार के कुछ श्रन्य देशों ने भी श्रपनी-श्रपनी मुद्रा का श्रवमृत्यन किया। केनेडा ने भी श्रपने डॉलर का मृत्य श्रमरीका के डॉलर में १० प्रतिशत कम कर दिया।

भारत सरकार को रुपये के श्रवमूल्यन की चाह न थी और न इँगलैएड या श्रमरीका ने ही सरकार को इसके लिए बाध्य किया था। यह तो भारत की अपनी ही ब्रावश्यकता थी। परिस्थितियों से विवश होकर सरकार को ऐसा करना पड़ा | युद्ध से पहले भारत श्रमरीका से इतना माल श्रायात नहीं वरता था जितना वह उसको निर्यात करता था । युद्ध-काल मे भी भारत ने श्रमरीका से व्यापार में इतना माल नहीं मेंगाया था जितना माल वहाँ मेजा गया था। स्टर्लिङ्ग-त्रेत्र के डॉलर-कोष में इमने लगभग इन छः सात वर्षों में ६२ करोड़ रुपये के डॉलर जमा किये थे। परन्तु युद्ध के बाद इम अमरीका से बहुत श्रधिक मृत्य की वस्तुएँ मॅगाने लगे श्रीर हमारा निर्यात कम हो गया। १६४६ मे इस प्रकार हमें ५ करोड़ रुपये के डॉलरो की कमी पड़ी श्रीर सन् १६४७ में यह कमी ८६ करोड़ रुपये की थी। जुन १६४६ को समाप्त होने वाले वर्प मे हमें ६३ करोड़ रुपये के डॉलर की कमी थी। इस कमी को पूरा करने के लिए हम ने कुछ तो ग्रपनी स्टर्लिङ्ग पूँजी को डॉलरों मे परिवर्तित किया श्रीर जब इस प्रकार भी श्रावश्यक मात्रा में डॉलर प्राप्त न हो सके तो श्रान्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप से डॉलर खरीद कर कमी पूरी की गई। भ्रन्तर्राष्ट्रीय कैंक से भी ३ ४ करोड़ डॉलर, १ करोड़ डॉलर तथा १ करोड़ ८५ लाख डॉलर के तीन ऋए। लिए। इस प्रकार

डॉलर की कमी पूर्ण होती रही। परन्तु इससे डॉलर की संगर्स्या हल नहीं हो सकती थी। डॉलर की समस्या हल करने के लिये तो डॉलर कमाने की ब्रावर्यकता थी। डॉलर तभी कमाये जा सकते ये जब कि डॉलर-च्रेत्र में माल का निर्यात किया जाता। माल का निर्यात तभी हो सकता था जब कि उसके भाव कम किए जाते। माव कम करने के लिये लागत व्यय कम करने की ब्रावर्यकता थी। परन्तु लागत-व्यय कम करना बहुत कि उनये का डॉलर मूल्य कम करना पड़ा जिससे हमारा माल डॉलर च्रेत्र में भी बिक सके ब्रीर स्टर्लिइ-च्रेत्र में भी खप सके। सरकार ने योजना बनाई कि रुपये के ब्रावमूल्यन से ब्राधिक लाम उठाया जाय। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत सरकार ने ब्रावमूल्यन करने के पश्चात् एक ब्राठ-सूत्री योजना बनाई। इसमें निम्न सुकाव दिए गए:—

- देश की वैदेशिक व्यापार-नीति ऐसे हो जिसमें विदेशी मुद्रास्त्रों की कम से कम स्रावश्यकता पड़े ।
- २..श्रमरीका तथा डॉलर-चेत्रीय श्रन्य देशो से कम से कम माल श्रायात किया जाय।
- देश मे साख-नियंत्रण करके वस्तुत्र्यों के मावों को नीचा रखने का प्रयत्न किया जाय । त्रावश्यकतानुसार इसके लिए सरकारी कानू न भी बनाए जाय ।
- ४. जो माल दुर्लम-मुद्रा-चेत्रों में निर्यात किया जाय उस पर निर्यात कर लगाकर श्राय बढाई जाय।
- ५. उत्पादन बढ़ाने के प्रयत्न किए जायँ; लोगों को वचत करने के लिए प्रात्साहित किया जाय तथा देहातों में वैकिंग सुविधाएँ देकर लोगों को बचत करना सिखाया जाय।
- ६. जिन लोगो ने युद्धकाल में बड़े-बड़े लाभ कमाए थे परन्तु सरकारी टैक्स की चोरी की थी उनसे फैसला करके रूपया निकलवाया जाय जिससे उस रुपये को काम में लाकर उत्पादन बढाया जाय।
  - ७. सरकारी खर्चे कम करं दिए जाए -- १६४६-५० में कम से कम ४०

करोइ रुपये की बच्चत करने का सुभाव दिया गया श्रीर १६५०-५१ में कम से कम ८० करोड़ की वच्चत की सिफारिश की गई। यह भी सुभाव दिया गया कि यदि श्रावश्यकता समभी जाय तो विकास की योजनाश्रों पर श्रिष्ठिक राशि व्यय करके उन्हें शीव पूरा किया जाय जिससे देश का उत्पादन बढ़ाने में योग मिले।

देश में वस्तुस्रों के भाव नीचे लाए जायें । श्रव, पकामाल तथा श्रन्य त्रावश्यक वस्तुत्रों के भाव कम से कम १० प्रतिशत कम कर दिए जायें ।

इस प्रकार सरकार ने श्रवमूल्यन से लाभ उठाने के लिए सब प्रकार की रोक-थाम की। परन्तु श्रवमूल्यन से हमारे डॉलर-श्रायात मॅहने श्रवश्य हो गए श्रोर बदले में हमें श्रधिक रुपया चुकाना पड़ा। हमारी स्टॉलंक्न-पूँजी को भी डॉलरों में बदलवाने मे हमें हानि रही। श्रन्तर्राष्ट्रीय वैंक से लिए श्रुणों को चुकाने में भी हमें श्रधिक राशि चुकानी पड़ेगी श्रीर श्रायात मॅहने होने के कारण हो सकता है कि हमारे मूल्य-स्तरो पर भी उसका प्रभाव पड़े। परन्तु श्रवम्ल्यन न करने से हमारी समस्याएँ श्रीर भी जटिल बन जातीं। हमारे निर्यात बिलदुल ठप्प हो जाते। हमारा माल न श्रमरीका को जाता, न डॉलर-च्रेत्र में बिकता श्रीर न स्टिलंक्न-च्रेत्र में खपता। इस प्रकार माल श्रायात करने के लिए न हमारे पास सोना होता श्रीर न डॉलर होते। हमारा वैदेशिक व्यापार एक प्रकार से समास सा ही हो जाता, हमारे उद्योग बन्द हो जाते, वेकारो फैल जाती श्रीर व्यवसाय ठप्प हो जाते। इन कारणो से रुपये का श्रवमूल्यन करना श्रपने हित में सोचा गया।

भारत सरकार ने श्रपने रुपये का श्रवमूल्यन किया परन्तु पद्दीशी पाकिस्तान ने श्रपने रुपये का श्रवमूल्यन नहीं किया | पाकिस्तान के इस निश्चय के श्रनुसार वहाँ के रुपये की विनिमय-दर २१ ६ पें० प्रति रुपया हो गई | एक पौएड जो पहिले १३ रु० ५ श्रा॰ ४ पाई के बराबर था श्रव घटकर ६ २६ पाकिस्तानी रुपयों के बराबर हो गया | भारत के रुपये श्रीर पाक-रुपये में भी विषमता श्रा गई । भारत के १०० रुपये पाविस्तान के ६६ ५० रुपयों के बराबर हो गए या पाकिस्तान के १०० रुपये भारत के १४४ रुपयों के बराबर हो गए । पाकिस्तान को समकाया गया कि वह भी श्रपने रुपये का श्रवमूल्यन कर दे परन्तु पाकिस्तान ने श्रपने हित में यही उचित समका कि पाक-रुपये का श्रवमूल्यन

न किया जाय । भारत सरकार ने पाकिस्तानी रुपये की नई विनिमय दर (१०० पाक-रुपये = १४४ भारत के रुपये ) को न माना । इसका परिणाम यह हुश्रा कि भारत ग्रीर पाकिस्तान का श्रापस का व्यापार बिलकुल बन्द सा हो गया। पाकिस्तान से भारत श्राने वाला माल जैसे रुई, जूट, चमड़ा, चावल श्राना वन्द हो गया तथा भारत से पाकिस्तान जाने वाला माल भी जैसे चीनी, कोयला, कपड़ा ग्रादि जाना बन्द होगया। पाकिस्तान की ६० लाख जूट (पटसन) की गाँठो में से ५० लाख गाँठ भारत का मिलो में काम श्राती थी। इन सबका श्राना बन्द हो गया जिसमे कलकने की जुट-मिला का उत्पादन भी बहुत कम हो गया। भारत से पाकिस्तान को कोयला जाना भी बन्द हो गया। विनिमय-दर की विषमता के कारण आपस का व्यापार वन्द हो जाने से दोनो ही पहौिसयो को मुसीबत उठानी पड़ी। भारत का जुट-उद्योग तो एक प्रकार से ठप्प ही हो गया था।पाकिस्तान मे गेहूँ व चावल न ह्याने के कारण हाल-समस्या भी विकट होती गई। प्रयत्न किए गए कि किसी भी प्रकार दोनों देश नमसौता करके श्रापस की विनिमय-दर की समस्या को सुलक्ताचे परन्तु कोई समस्तीता न हो सका। अन्त मे इस मामले को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कीप में लें जाया गया। अन्त-र्राष्ट्रीय-मुद्रा कोष के ब्राधिकारियों ने इस प्रश्न पर विचार न किया। मुद्रा-कोप के वार्षिक सम्मेलन में इस प्रश्न पर विचार होना था परन्तु किसी भी प्रकार इस प्रश्न को तब टाल दिया गया। श्राप्त्रचर्य की बात है कि वार्षिक सम्मेलन के प्रवान भारत के सर चिन्तामणि द्वारकादास देशमुख ये परन्तु फिर भी इस प्रश्न को सम्मेलन के कार्य-क्रम में सम्मिलित न किया जा सका श्रीर श्रानाकानी करके बात टाल दी गई। सितम्बर १६४६ से लेकर फर्वरी सन् १६५१ तक इसी प्रकार बात टलती रही । भारत-सरकार ने अब इस स्थिति को बढ़ाना ठीक न समभा। भारत को अन्न, जूट व र्व्ह की कठिन आवश्यकता थी। अतः २६ फर्वरी १६५१ को भारत सरकार ने कराची में पाकिस्तान से एक व्यापार-समभौता किया जिसके श्रन्तर्गत भारत ने कोयला, लोहा, सीमेंट श्रादि मेजना तय किया तथा पाकिस्तान ने मारत को चावल, गेहूँ, पटसन, दई तथा चमड़ा श्रादि मेजना स्वीकार कर लिया । भारत सरकार को पाकिस्तान की विनिमय-दर ( १०० पाक-रुपये = १४४ भारतीय रुपये ) माननी पड़ी । समभीता ३०

ज्त १६५२ तक के लिए किया गया। २६ फर्वरी १६४६ को रिजर्व वैंक श्रॉफ इण्डिया ने एक विश्वति निकाल कर पाकिस्तानी रुपये की विनिमय दर को मान लिया।

२६ फर्चरी १६४१ से रिजर्च वक ने अपने बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास तथा कानपुर के कार्यालयो पर भारतीय रुपये के बदले मे पाकिस्तानी रुपये का खरीदना-वेचना श्रारम्भ कर दिया। श्रब रिजर्व बैंक श्रिधकृत लोगो ( Authorized Persons ) को १०० भारतीय रुपयों के बदले पाकिस्तान के ६९ रु० ६ ग्रा० ६ पाई वेचने लगा तथा उन लोगों से १०० भारतीय रुपयो के बदले में पाकिस्तान के ६६ ६० ८ श्रा० ३ पाई खरीदने लगा। इसी प्रकार २७ फर्वरी १९५१ से स्टेट वेंक ब्रॉफ पाकिस्तान ब्रपने कराची, लाहीर, ढाका श्रीर चिटगांव के कार्यालयों पर १०० पाकिस्तानी रुपयों के बदले में भारत के १४४ रु० ६ पाई खरीदने लगा तथा १४३ रु० १३ ग्रा० ३ पाई वेचने लगा। दोनों पडौिसयो ने एक दूसरे की विनिमय-दर मान ली ख्रौर श्रापस का व्यापा-रिक लेन-देन फिर ब्रारम्भ हो गया। भारत को सितम्बर १६४६ से फर्वरी १६५१ तक पाकिस्तान से च्यापार वन्द होने के कारण बहुत हानि उटानी पडी । श्रन श्राना बन्द हो गया, रूई न मिलने के कारण कपढ़े की वई मिले बन्द करनी पर्डी तथा पटसन न मिलने के कारण पटसन का पछा माल न बनाया जा सका जिससे उसे निर्यात करके डॉलर कमाए जाते। भारत सरकार को श्राखिर अवमूल्यन की तिथि से ठीक १७ महीने के पश्चात् पाकिस्तानी रुपये की दर को मानना ही पड़ा। जैसे ही भारत ने पाकिस्तान की दर को स्वीकार किया ब्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप ने भी तुरन्त ही पाकिस्तान के रुपये की दर को सान लिया ख्रीर मान्यता दे दी। यहाँ यह बताना श्रावश्यक है कि १७ महीने तक श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कीप ने पाकिस्तान रुपये की विनिमय दर के विषय में कोई निर्णय नहीं किया यहाँ तक कि कोप के वार्षिक सम्मेलन में भारत के बार-बार कहने पर भी इस विपय को सम्मेलन के कार्य कम में सम्मिलित तक नहीं किया । परन्तु जैसे ही भारत ने पाक रुपये की दर मानी, कोष ने भी उसका निगाय करके उसी दर को मान्यता दे दी।

कुछ भी हो, भारत सरकार ने श्रपने देश के ज्यापारिक हितों को सामने रखकर ही रुपये का श्रवमूल्यन किया था-उस पर न किसी का दवाव था श्रोर न किसी की जबरदस्ती थी। श्रापने ही हितों की रक्षा में हमने पाकिस्तान की दर स्वीकार की। परन्तु श्रव हम पाकिस्तान की रुई, श्रव या पटसन पर ही निर्भर नहीं रहे। श्रवमूल्यन के पश्चात् तो हमने काफी प्रगति की है जिसका वर्णन श्रगते निवन्थ में किया गया है।

## ३३—अवमूल्यन की प्रतिक्रियाएँ

श्रवमूल्यन के द्वारा, निस्सन्देह श्रमरीका, इंगलैएड श्रीर भारत को भी श्रभीष्ट फल मिला। श्रमरीका के व्यापार एवं उद्योगो को गति मिली जिससे योरंप श्रीर एशिया के श्रन्य देशों को भी श्रमरीका में कच्चा माल निर्यात करने का श्रंवसर मिला। श्रवमूल्यन के पश्चात् ६ महीनो मे ही इँगलैएड के स्वर्ण एवं डॉलर-कोष मे लगमग ४५ प्रतिशत बढ़ोत्तरी हुई। १६४६ के ग्रन्त मे इॅगलैंगड का यह कोप १,६८,८०,००,००० डॉलर के समान था जो १६५० के मध्य तक २,४२,२०,००,००० डालर हो गया तथा १६५० के अपन्त मे ३० करोड डॉलर से भी अधिक हो गया । इस प्रकार एक तरह से स्टर्लिङ्ग का श्रवमूल्यन सफल रहा। इँगलैंग्ड की डॉलर की भृख शान्त होने लगी तथा भुगतान-संतुलन का श्रसामंजस्य मी मिट गया । र्रपये का श्रवमूल्यन करने से भारत की श्राशा भी पूर्ण हुई। भारत के निर्यात बढ़ने लगे। श्रवमूल्यन से पहिले १९४६ में भारत से डॉलर-प्रदेश को ५ ६२ करोड़ कपये का माल मेला था जबिक वहाँ से १३'⊏६ करोड़ \_रुपये का माल मॅगाया था। परन्तु श्रव-मूल्यन के पश्चात् निर्यात बढ़े ख्रौर ख्रायात कम हो गए जिनसे मार्च १६५१ तक कुल २५ करोड़ रुपये के मूल्य के डॉलर भारत ने कमाए। यह ठीक है कि श्रवमूल्यन के कारण भारत के आयात मॅहगे हो गए और यह भी ठीक है कि पाकिस्तान की इटधर्मी के कारण हमे काफी श्रमुविधाएँ रही परन्तु तो भी हमारे निर्यात व्यापार में काफी बढ़ोत्तरी हुई।

सूती कपड़ा, मसाले; तमाख़ , माइका (Mica), मैंगनीज, ऊन तथा चमड़े का निर्यात बहुत बढ़ा। अवमूल्यन से पहिले अक्टूबर १६४८ से अगस्त १६४६ तक लगभग ४ करोड़ रुपये का सूती कपड़ा निर्यात किया गया था परन्तु अव-मूल्यन के बाद अगस्त १६५० तक लगभग १८ करोड़ रुपये का कपड़ा निर्यात किया गया। जितने मसाले अगस्त १६४६ को समाप्त होने वाले वर्प में निर्या किए गए ये उसके ठीक दुगुनी राशि के मसाले अवमूल्यन के बाद ~

१६५० तक निर्यात किए गए। यही बात माइका (Mica) के साथ रही।
ग्रमस्त १६४६ को समाप्त होने वाने वर्ष में लगभग ४ दें करोड़ रुपये का
माइका निर्यात किया गया था परन्तु श्रवमूल्यन के बाद श्रगस्त १६५० तक
लगभग ६ करोड़ रुपये का माइका (भुडभुड़) निर्यात किया गया। मेंगनीज,
ऊन तथा चमड़े का निर्यात भी श्रवमूल्यन के पश्चात् बहुत हुन्ना। १६५० मे
तो भारत के वैदेशिक व्यापार की स्थिति बहुत अञ्झी रही। निम्न तालिका
से यह बात स्पष्ट होती है:—

| .,,     | [ करोड़ रुपयो मे ] |         |       |  |  |  |  |
|---------|--------------------|---------|-------|--|--|--|--|
|         | 3835               | 9840    |       |  |  |  |  |
| निर्यात | 886.36             | £86.88  | + 500 |  |  |  |  |
| ग्रायात | ६२८:८२             | 888,88  | —१३४  |  |  |  |  |
| शेष     | -१⊏७ <b>'</b> ४१   | + ४६*६१ |       |  |  |  |  |

१६४६ मे भारत के वैदेशिक व्यापार मे १८७ ५१ करोड़ रुपये की कमी थी अर्थात् जितना माल निर्यात किया गया था उससे १८७ ५ करोड़ रुपये का माल अधिक आयात किया गया। यह कमी १६५० मे दूर हो गई। १६४६ के निर्यात की अपेला १६५० में १०० करोड़ रुपये के निर्यात अधिक हुए। १६५० में भारत का व्यापार-संतुलन (Balance of Trade) लगभग ४७ करोड रुपये से भारत के पत्त मे रहा। इसके अर्थ यह है कि अवमूल्यन के बाद १६५० में १८७ करोड़ की व्यापार की कमी पूरी हो गई और ४७ करोड रुपये का आधिक्य (Surplus) और कमा लिया गया। इस आधिक्य के कमाने में एक बात अवस्य हुई और वह यह कि १६५० मे १६४६ की अपेला १३४ करोड रुपये के आयात कम हो गए। यह तो होना हो या क्योंक अवमूल्यन का उद्देश्य निर्यात बढ़ाना और आयात कम करना था। इस बात में अवमूल्यन सफल रहा। इतना ही नहीं, भारत का निर्यात सुलम और दुर्लभ दोनों

#### ही मुद्रा-चेत्रों में बढ़ा —

#### [करोड रुपयों में ]

|                      |                 |              | J                 |             |  |  |  |
|----------------------|-----------------|--------------|-------------------|-------------|--|--|--|
|                      | ं दुर्लभ        | मुद्रा-चेत्र | सुलभ मृद्रा-चेत्र |             |  |  |  |
|                      | 3835            | १६४०         | \$838             | १६५०        |  |  |  |
| नियात                | १२० ६४          | १८०°७६       | ३१= १७            | 36008       |  |  |  |
| श्रायात <sup>°</sup> | 805.00          | \$38.50      | 884.0=            | ३४= १       |  |  |  |
| शेप                  | - <b>१</b> १'३६ | + * € * € €  | -850.28           | + 3 2 . 4 3 |  |  |  |

ऊपर दिए गए आँकडों से ज्ञात होता है कि अवमूल्यन के पश्चात् १६५० में भारत के निर्यात सुलम मुद्रा-चेत्र वाले देशों में बहुत बढ़े। १६४६ में इन देशों के साथ भारत के वैदेशिक व्यापार में लगभग १२८ करोड़ उनये की कमी थी। अवमूल्यन के बाद १६५० में यह कमी पूरी हो गई और लगभग ११ वरोड़ रुपये का आधिक्य रहा। इसी प्रकार दुर्लभ मुद्रा चेत्र वाले देशों में भी भारत का निर्यात १६४६ की अपेचा १६५० में लगभग १० करोड़ रुपये से अधिक बढ़ा और कुल मिला कर इन देशों के साथ भारत के व्यापार में लगभग १७ करोड़ उपये की बचत हुई। १६५० में अमरीका की अपेचा इंगलैंगड़ में अधिक माल निर्यात किया—

[करोड़ रुपयो में ]

|         | ग्रमः           | रीका 📗 | इंगलैएड |              |  |  |  |
|---------|-----------------|--------|---------|--------------|--|--|--|
|         | \$83\$          | १६५०   | 3838    | <b>१</b> ६५० |  |  |  |
| निर्यात | ७१.१८           | 505.85 | ११४'4४  | १२२'०१       |  |  |  |
| श्रायात | १०२ दश          | ०६ ३३  | १७३"ऽप् | ११७'३५       |  |  |  |
| शेष     | - <b>३१</b> .५३ | + ₹*१₹ | -१⊏:२१  | + 8.02       |  |  |  |

इन श्रांकडो में ज्ञात होना है कि भारत का निर्यात श्रमरीका की श्रपेज्ञा इंगलैंगड में श्रधिक हुश्रा। परन्तु श्रमरीका में भी भारत का निर्यात १६४६ की श्रपेक्षा १६५० में लगभग ३० करोड रुपये श्रिधिक हुश्रा। १६५० में गत वर्षों की कमी पूरी हो गई श्रीर २ करोड रुपये की बचत रही।

इस प्रकार श्रवमूल्यन के पश्चात् भारत के निर्यात व्यापार मे बृद्धि हुई। पौरह भी मिले ग्रीर डॉलर की समस्या तब उतनी भीवरा न रही जितनी सितम्बर १९४९ से पहिले थो। परन्तु एक बात ऐसी हुई जिसके लिए भारत सरकार को श्रोर भारतीय जनता को विचार करना श्रावश्यक है। वात यह हुई कि हमारे श्रायात में हमे हो गए श्रीर कम मी हुए। अन्न की समस्या को हत करने के निए स्रमरीका तथा डॉनर-प्रदेश के स्रन्य देशों से स्रीर पाकि-स्तान से आयात किया हुआ अन्न हमें महगा पड़ने लगा । दूसरे, हमारे श्रीद्यो-गिक विकास के लिए तथा विकास-योजना हो। के लिए पूँ जी गत माल के द्रायात में भो हमें नुकवान रहने लगा। ग्राम्ल्यन के कारण हो भारत ग्रीर पाकिस्तान के न्ययों में विषमता पैदा हो गई जिसमें भारत श्रीर पाकिस्तान का आपस, में लेन-देन बन्द हो गया। भारत श्रीर पाकित्तान का स्वतन्त्र व्यापार बन्द होने से भारत को हानि उठानी पड़ी। पाकिस्तान से स्राने वाला स्रत्न, कपास, पटसन तथा दूमरा मात्र अना बन्द हो गया। श्रन्न का स्रायात बन्द होने से देश में अन्न की समस्या विकट होती गई। कपास तथा पटसन न स्नाने से कपड़े और जूट को मिलों को भारो नुकसान रहा । कहीं-कहीं तो कपड़े श्रौर जूट की मिलें बन्द करनी पड़ी।

यद्यपि श्रवमूल्यन के पश्चात् हमारे निर्यात बढ़े श्रीर इस प्रकार हमारे भगतान-संतुलन (Balance of Payments) की विपमता दूर हो गई परन्तु देश के मूल्य-स्तर में कोई सुधार नहीं हुआ। निस्सन्देह, श्रवमूल्यन करते ही सरकार ने श्रन्न, सून, करड़े तथा इस्पात के मूल्य गिराने की भरसक काशिश क श्रीर इसमें कुछ सफलता भो मिली। सामान्य मूल्याङ्क मे ३% की कमी हो गई श्रीर मूल्यांक ३८१३ हो गए। परन्तु मूल्य-स्तर फिर बढ़ने लगे श्रीर जून १९५० तक मूल्यांक ३६५० हो गए। तब से वरावर मुल्य-स्तर कदते हो रहे। निदयों में बाढ श्रा जाने के कारण. कहीं वर्षा न होने के

फारण तथा भूचाल के कारण श्रन्न की समस्या श्रीर विकट हो गई जिससे भ्रन के मृल्य बहुत ऊँचे चढ गए। जहाँ तक कपास श्रीर जूट (पटसन) का प्रश्न है ये दोनों वस्तुऍ पाक-रुपये का श्रवमूल्यन न होने के कारण दुर्लभ हो गईं: । श्रायात मॅहने हो गए श्रीर पहिले की श्रपेता कम मी हुए। श्रायात कम होने के कारण वस्तुखों की कमी हो गई जिससे उनका मुल्ट-स्तर श्रीर भी चढ़ गया। कोरिया के युद्ध ने, यन्हण मे पुनः शस्त्रीकरण की योजना ने तथा श्रमरीका की कच्चे माल को स्मह करके रखने की नीति ने परिस्थिति श्रीर भी गम्भीर बना टी। इन सब कारणों से मृल्यों में श्रीर भी बढ़ोत्तरी होने लगी । ग्रवह्बर १९५० मे तो मूल्याक ४१३ ५ हो गया । इस प्रकार ग्रवमूल्यन के पश्चात् वस्तुत्रों के भाव चढ़ते ही गए श्रीर सरकार प्रयत्न करने पर भी इनको वश में न कर सकी। परन्तु इसमें सन्देइ नहीं कि इसके द्वारा भारत के निर्यात च्यापार मे श्राशातीत चृढि हुई । परन्तु पिछले चुछ महीनो से निर्यात में फिर कमी दिखलाई द रही है। कुछ लोगों का तर्क है कि भारत के निर्यात बढ़ने का कारण क्षये का श्रवमूल्यन नहीं वरन् कीरिया का युद्ध था, श्रमरीका तथा योवप की पुनः शस्त्रीकरण की नीति थी श्रीर श्रमरीका का कचा माल संग्रह करने की योजना थी। यह ठीक है कि इन कारणों से भी भारत के निर्यात व्यापार को प्रोत्साइन मिला परन्तु निर्यात बढ़ने के केवल ये ही कारण नहीं रहे। किसी भी एक काम्ण-विशेष को उठाकर यह कहना कि इसकी वजह से निर्यात बढ़े, ठीक नहीं जान पड़ता। हम निसी भी एक कारण को निर्यात-वृद्धि का श्रेय नहीं दे सकते ( We cannot isolate the cause of Exports )। वास्तव में निर्यात तो श्रवम्ल्यन के कारण त्तथा श्रन्य उक्त कारणों के योग से बढ़े। श्रवमूल्यन की वास्तविकता को पहिचानने के लिए तो हमें पच्छात रहित बनना पड़ेगा। भुगतान-सतुलन की विपमता दूर करने में, निर्यात बढ़ाने में तथा स्वर्ण श्रीर डॉलर-कोप बढ़ाने में स्रवमूल्यन का जो हाथ रहा वह छिपाया नहीं जा सकता। यदि देखा जाय तो श्रवमूल्यन एक ऐसा कृत्रिम साधन मात्र है जिसके द्वारा देश का माल विदेशो में सस्ता वेचा जा सकता है । श्रार्थिक संकट का वास्तविक उपाय तो उत्पादन चढाना है श्रीर उत्पादन भी ऐसा जिसमें लागत-व्यय कम हो। उत्पादन वटाकर ही अवमूल्यन से सच्चे लाम प्राप्त किए जा सकते हैं। आज इंगलैएड श्रोर न्टर्लिंद्र चेत्र में डॉलर का श्रभाव जो फिर उठ खड़ा हुआ है उसका कारण यही है कि इन देशों में उत्पादन वृद्धि में आशानीत प्रगतिन हुई। अब कुछ । लोग रुपये के पुनर्म ल्यन के विषय में कानाफुसी करने लगे हैं। इस सम्बन्ध में हम आगे देखेंगे कि क्या यह उपाय सार्थक हो सकता है?

# ३४—रुपये के पुनर्मूल्यन का प्रश्न

भारतीय रुपये के श्रवमूल्यन करने की घोषणा के लगभग एक वर्ष पश्चात से ही देश के अर्थशास्त्रियों की जिह्ना पर 'पुनमू ल्यन' शब्ट भी प्रयोग मे आने लगा। देश के शिथिल श्रार्थिक जीवन में विभिन्न मतों की पृष्टि करने के लिए 'पुनर्मू ल्यन' शब्द इतना पनपा कि श्राज सरकार व जनता, उत्पादक व उपभोक्ता, व्यवसायी व उद्योगपति, अर्थशास्त्र के प्रगतिशील व रुद्वादी विद्वानों श्रादि के लिए यह एक विवादग्रस्त व जटिल प्रश्न बन कर खड़ा है। परिस्थितियाँ कुछ ऐसी करवट लेने लगी हैं कि इस विपय से सम्बन्धित कुछ चोटी के विचारनों का ऐसा मत हो चला है कि 'भारतीय रुपये का श्रविलम्ब पुनर्मू त्यन है ना चाहिए'। आज करे हो रुपये के श्रत्यन्त मेंहगे श्रन्न, रुई व पटसन के श्रायात गूँज-गूँज कर यह कर रहे हैं कि रुपये का पुनर्मू ल्यन देश को करोड़ो रुपये की सम्भव र्जात से बचा देगा। पाक रुपये की विनिमय दर को देश विदेशों से दी गई मान्यता भी त्राज उपरोक्त मत का समर्थन कर रही है। किन्तु यह सब तत्वीर का एक पृष्ठ है। पुनर्म् ल्यन का विरोधी दल भी आज अपनी दलीलों से यह सिद्ध कर रहा है कि आये दिन देश की मद्रा के साथ मनचाही विनिमय-दर बॉध कर हम अपनी मुद्रा के साथ 'वन्दर नीति' वरत कर संसार के सामने ऋपनी ऋद्रदशिता का परिचय नहीं देना चाहते। देश का राजनैतिक ढाँचा त्राधिक जीवन की स्थिरता एव स्था।यत्व पर त्राज भूनकाल से भी श्रिधिक ज़ार दे रहा है। पुनर्मू ल्यन के विरोधियों का सत है कि पुनम् ल्यन से सम्भव है हमें सस्ते श्रायात मिलने लगें पर यह सब कतिपय वस्तुत्रों पर केवल श्रल्पकाल-के लिए ही लागू होगा । इसलिए वैदेशिक व्यापार के कुछ पहलुत्रां के लिए अस्थायी लाभ पाने की भावना से प्रेरित होकर रुपये का पुनर्मू ल्यन करना देश के हित मे नहीं कहा जा सकता।

इस विवादग्रस्त प्रश्न को निर्विवाद बनाने के लिए कुछ, सम्बन्धित व स्रावश्यक पहलुओं पर विचार करना आवश्यक है। पुनम् ल्यन की विभिन्न सीढ़ियाँ — पुनम् ल्यन के परिणामों को तटस्थतापूर्वक तब तक नहीं समभा जा सकता जब तक कि यह न जाना जाय कि श्राखिर पुनम् ल्यन किस दिशा में, किस मात्रा तक व विसके साथ रहकर करना है। इस श्रोर ये सम्भावनाएँ हो सकती हैं:—

- १. स्टॉलंङ्ग-चेत्र के देशो, विशेषकर इँगलैंग्ड के पौरड के साथ साथ ही भारतीय रुपये का पुनमू ल्यन।
- २. स्टर्लिंग-ह्येत्र के देश श्रपनी-श्रपनी मुद्राश्चों का पुनर्मू त्यन चाहे करें प या न करें परन्तु भारतीय रुपये का श्राविलम्ब पुनर्म स्थन।
- ३. क्या भारतीय रुपये का पुनर्मू ल्यन उस मात्रा तक किया जाय (३०.५%) कि भारतीय रुपये की विनिमय दर श्रवमूल्यन से पूर्ववत्-सी हो जाय ?
- ४. क्या भारतीय रुपये का पुनर्मू ल्यन श्रवमूल्यन की हुई दर से श्रिषक या समदर पर किया जाय श्रर्थात् ३० ५% से कम या श्रिधिक किया जाय ?

यदि पुनर् ल्यन के पत्त की दलीलों के अनुसार आज भारतीय रुपये के ' डॉलर मूल्य में परिवर्तन कर दिया जाय तो उसका प्रभाव देश के समस्त आर्थिक शारीर पर पड़ेगा। देश का वैदेशिक व्यापार, भारत-पाक सम्बन्ध, राष्ट्रीय सम्मान आदि विषय भी अपनी गम्भीरता लिये खड़े हैं।

### (क) देश का वैदेशिक व्यापार

श्रायात—सन् १६५० में भारतवर्ष के कुल श्रायात ५४२ करोड़ रुपये के थे। इस वर्ष श्रन श्रायात की विशेष योजना के कारण सन् १६५२ में श्रायात की मात्रा लगभग ६०० से ६५० करोड़ रुपये की होगी, ऐसी संभावना है। यदि भारतीय रुपये का संसार की मुद्राश्रों के विपरीत पुनर्मू ल्यन कर दिया जाय तो ऐसी दशा में भारतवर्ष को लगभग १८३ करोड़ रुपये का लाम हो , सकता है। कहने का ताल्प्य यह है कि हमें निश्चित मात्रा के श्रायातों के , लिये ९१०३ करोड़ रुपये कम देने पड़ेंगे। इस घन राश्चि का प्रभाव हमारे बैदेशिक विनिमय कोष (Foreign Exchange Fund) पर भी बड़ा स्वास्थ्यप्रद होगा श्रीर उपरोक्त कम दिये जाने वाले करोड़ो रुपये का भार इस नहीं में लना

पड़ेगा। सस्ते आयात मे देश की आर्थिक दशा कुछ उन्नत हो सकेंगी क्योंकि सस्ते आयात का अर्थ रहन-सहन के मूल्य मे कमी होना है जिसकी कि आज भारतवर्प में अत्यंत आवश्यकता है। हमारे यहाँ रहन-सहन का स्तर अन्य देशों की अपेचा नीचा होते हुए भी काफी मूल्यस्चक है जिसका कि विशेष कारण मंहगे आयात हैं। यदि पुनम् ल्यन से आयात खूब सस्ते हो जाय तो सचपुच देश के मन्यम वर्ग की दशा कुछ सन्तोषजनक हो सकती हैं।

निर्यात — जिस प्रकार पुनर्मू ल्यन से हमें आयात सस्ते पहते हें उसी प्रकार हमारे निर्यात भी पुनर्मू ल्यन के पश्चात् विदेशों को महने पड़ेगे और हम उनसे आज की अपेन्ना उनकी मुद्रा में अधिक कीमत ले सकेंगे। अर्थ यह है कि हमारे निर्यात की वस्तुओं को जिनका कि उपभोग अमेरिका आदि देशों के लिए अनिवार्य-सा है या पुनः शस्त्रीकरण की योजना से हो गया है, अधिक हालर मिलेंगे। जूट का माल, मेंगनीज व चाय आदि कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जिनका दुर्लभ मृद्रा वाले देशों को प्रति वर्ष हमारे यहाँ से आयात करना पडता है। मारतवर्ष को पटसन की चीजों में तो एक प्रकार का सर्वाधिकार सा प्रात है। पोंड-पावने वाले देशों को भी यदि उन्होंने पुनर्मू ल्यन नहीं किया हम महंगे निर्यात मेजकर काफी रुपया कमायेंगे। पटसन का माल, भुडभुड़, मैंगनीज व चाय आदि कुछ ऐसी वस्तुएँ हैं जो भारी-भारी मात्रा में दुर्लभ मुद्रा वाले देशों को हमारे यहाँ से निर्यात की जाती है। पुनर्मू ल्यन करने से इस निर्यात पर अधिक डॉलर कमाए जा सकेंगे। स्टर्लिंग-चेत्र वाले देशों को भी, यदि उन्होंने पुनर्मू ल्यन नहीं किया, तो हम महंगे निर्यात मेजकर काफी रुपया कमा सकेंगे। पुनर्मू ल्यन नहीं किया, तो हम महंगे निर्यात मेजकर काफी रुपया कमा सकेंगे।

#### (ख) भारत-पाक व्यापार

श्रवमूल्यन के पश्चात् हमें श्रपने पड़ौसी देश पाकिस्तान से व्यापार में कम लेना श्रीर श्रधिक देना पड़ा है। यदि हम पाकिस्तान के साथ व्यापारिक लेन-देन को श्रपने श्रनुकूल बनाना चाहते हैं तो पुनमू ल्यन इसमें खूब सहायक हो सकता है। हम पाकिस्तान से श्रिधिकतर कच्चा जूट, रुई, खाल व चर्म श्रीर श्रज श्रादि मॅगाते हैं जिस पर हमें ४४ प्रति शत श्रिधक देना पड़ता है श्रयांत् पाकिस्तानी १०० रुपये के माल के बदले में १४४ रुपये चुकाने पड़ते हैं। यदि भारतीय रुपये का पुनर्मू ल्यन कर दिया जाय तो हमें पाकिस्तान से माल मेगा पर काफी बचत हो सकती है। निम्नाकित ताालका इस बात की पृष्टि क रही है:—

पुनमू लियत भारतीय रुपये के आधार पर पाकिस्तान से किए जाने वाले आयात लागत मे अनुमानतः वचत-निर्देशक तालिका\*

| वरनु     | अनुमानतः लागत जून १६१२<br>तक के समय के लिए<br>(कराड रुपये) | ३० ४ प्रतिशत के हिसान से<br>श्रायात लागत पर बचत |
|----------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| पट्सन    | 16×.00                                                     | <b>२</b> २°०२                                   |
| रुई      | \$ 6.08                                                    | \$ <b>5.</b> 08                                 |
| खात व चम | 4.80                                                       | <b>₹.</b> \$0                                   |
| योग      | <b>\$8\$ 88</b>                                            | ४१'२६                                           |

### पुनमू ल्यन के विरोध की युक्तियाँ

(१) जैसा कि पहिले बताया गया है रुपये के पुनर्मू त्यन से हमारे श्रायात सस्ते हो जायेंगे। यदि यह दलील पूर्ण सत्य हो तो कहना ही क्या? सस्ते श्रायात को दलीन को स्वीकार करते हुए यह ध्यान में रखना चाहिए कि श्रम्न, पटसन व रुई श्रादि ने श्रायात हमारे लिए श्रत्यन्त श्रावश्यक हैं। ये वस्तुएँ हमें किसी भी दर पर विदेशों से मेंगानी पहेंगी। हमारी इस कमजोरी को श्रमेरिका व पाकिस्तान पूर्णत्या समस्ते हैं व इसका लाम भी उठा रहे हैं। इसलिए इस सत्य की श्रवहेलना नहीं की जा सकती कि भविष्य में भी, चाहे हम रुपये का पुनमू ल्यन कर दें, ये देश किन्हीं कृतिम साधनों से (निर्यात-कर लगाकर) हम सत्ते श्रायातों का सुश्रवसर नहीं देंगे। श्रतः सब वस्तुशों के श्रायात सस्ते श्रायातों का सम्त्री स्वप्न है जो शायद कभी भी हितकर सिद्ध न हो। विरोधियों का कहना है कि पुनर्मू ल्यन के कारण यदि श्रायात सस्ते भी हुए तो १८३ करोड़ रुपये का लाभ तो सन्टेहजनक है।

<sup>\*</sup> ईस्टर्न इकौनौमिस्ट के सौजन्य से

- (२) पीछे बताया गया है कि पुनर्मू ल्यन करने से भारत के निर्यात व्यापार द्वारा भारी-भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा कमाई जा सर्केंगी। किन्तु यद इतनी सरलता से हमे दुर्लभ व सुलभ मुद्रा उपलब्ध होने लगे तो कौन श्रभागा देश इस श्रवसर का उपयोग नहीं करेगा । परन्तु वास्तविकता कुछ श्रौर ही है । हमें यह नहीं भुलाना चाहिए कि यदि हमारे निर्यात निरन्तर मॅहगे रहे तो श्रमेरिका श्रादि देशों के उपभोक्ता बहुत कम मात्रा में इनका उपभोग करेगे जिसका ऋर्य यह होगा कि हमारे निर्यात व्यापार में कभी होने लगेगी; स्टर्लिझ द्वेत्र वाले देश, जिनसे हमारा श्रधिकांश व्यापार होता है, हमारे यहाँ से माल मॅगाना वहुत कम कर देंगे। पुनमू ल्यन के विरोधियों का कहना है कि हमारे कुछ निर्यात ऐसे हैं जिनका डॉलर-मुल्य बढ़ाया जा सकता है किन्तु यह बात समूचे निर्यात की समस्त वस्तुत्रो पर लागु नहीं हो सकती। योरपीय देशों की पुनःशस्त्रीकरण की योजना में भी काफी कटौती कर दी गई है इसिलए अनिवार्य वस्तक्ष्णे का निर्यात भी कम मात्रा मे होने लगेगा । हमारे नियात की सारी वस्तुऍ विरेशो के लिए ग्रत्यन्त ग्रावश्यक नहीं है। इसलिए पुनर्मू ल्यन के कारण वधी हुई डॉलर कीमत पर संभव है विदेशवाले हमारी कई चीजो को न खराटे। इन सव का साराश यह है कि पुनर्म ल्यन से देश के निर्यात व्यापार को, अधिक डॉलर बनाने वाले निर्यातों को दृष्टिगत रखते हुए भी, कुछ चति हो सकती है जिसके लिए वर्तमान परिस्थिति मे देश कभी भी राजी न होगा।
- (३) पुनम् ल्यन के समथकां का कहना है कि पुनम् ल्यन के द्वारा भारत-पाक व्यापार में भारत को पाकिस्तान से आयात करने में लाभ रहेगा। इस बात की पृष्टि के लिए पीछे आँ कड़े भी दिए गए हैं। इन ऑकड़ों को मान्यता देते समय हमें दूसरे सत्य का भी अनावरण करना चाहिये। पाकिस्तान से किए जाने वाले आयातों में कच्चे जुट का आयात ऐसा है जिसमें कि उस देश को सर्वाधिकार-सा प्राप्त है। देखने में तो तालिका में अकित २२ ०२ करोड क्यये की वचत बड़ा मुहावनी लगती है पर पाकितान भी आर्थिक दृष्टि से अपने राष्ट्रीय हिता को देख सकता है। हम अपने क्यये का पुनम् ल्यन करके पाकिस्तान से आज की अपेचा सस्ता पटसन खरादें और उसका माल बनाकर महंगे भावों पर उसका निर्यात करें—इस बात को क्या पाकिस्तान

वैटा-वैटा देखता रहेगा ? क्या पाकिस्तान इस दुधारी तलवार पर कटने मरने को राजी हो आयगा ? कदापि नहीं । पाकिस्तान श्रपने निर्यात की कीमत बढ़ा सकता है श्रीर सम्भवतः कच्चे पटसन के बारे में श्रपने हित को दृष्टिगत रखते हुए वह मनचाही भी बरतने लग सकता है । ऐसी दशा में पिछली तालिका में श्रकित श्रनुमानतः वचत श्रपूर्ण सत्य सिद्ध होगा । यह तो बड़ी साधारण सी बात है कि पाकिस्तान कच्चा पटसन सस्ते भाव पर देकर पटसन का माल श्राज से ३० प्रतिशत श्राधक मृत्य पर क्यो खरादेगा । पिछले २४ महीनों का श्रनुभव इस बात का परिचायक है कि हमारा जूट-उद्योग पाकिस्तान से श्राय कच्चे माल को सदा तरसता है । ऐसी स्थिति मे यह सोच लेना भी श्रसंगत नहीं जान पडता कि ज्यों ही हम भारतीय रुपये का पुनर्मू ल्यन करेगे त्योही पाकिस्तान में कच्चे पटसन के भाव बढ जावेंगे श्रीर हमारी तालिका की प्रस्तावित बचत एक वर्णन सी रहेगी।

यदि पुनमू ल्यन के वैदेशिक व्यापार पर होनेवाले प्रभावों को हम थोड़े समय के लिये ताक में रख दे तो भी देश के वार्षिक वजट पर इसका पूरा- प्रभाव पड़ेगा। हमारे देश में निर्यात कर (Export Duty) से पिछले वर्षों में मालगुजारी की काफी सहायता हुई है व सन् १६५२-५३ के श्राय- व्यय-पत्रक में भी इस वर से सहायता होने की काफी श्राशा है। भारतीय निर्यात की वस्तुश्रों को विदेशों में उपलब्ध केंचे भावों पर वेचने के लिए यह कर लगाया जाता है, जिसका लाभ देश की सरकार को होता है। यदि रुपये का पुनर्मू ल्यन कर दिया गया तो हमारे निर्यात स्वतः ही महंगे हो जावेंगे श्रीर इसकी श्रावश्यकता न रहेगी। इसका श्रायं यह होगा कि करोड़ों रुपये की श्राय, जो कि सरकार को इस करने द्वारा होती थी, तन वह उससे बंचित रह जायगी।

पुनम् ल्यन का विरोध करनेवालो की अन्य ठोस दलीलें

वैसे तो पुनर्मू ल्यन के होने वाले प्रभावों को जॉचते समय ही पुनर्मू ल्यन के विरोधियों की दलीलों को ध्यान में रखा गया है किन्तु उनके श्रांतिरक्त यह श्रन्य दलीले भी वे समय समय पर रख रहे हैं:—

- (१) विश्व की डॉवाडोल श्रार्थिक स्थिति को देखते हुए हमे श्रपनी मुद्रा का मूल्य हर समय नहीं बदलना चाहिये। श्रांज के मारतीय निर्यात संकार में शांति होने पर कक भी सकते हैं श्रीर कम भी हो सकते हैं। यदि कोई श्रस्थायी लाभ वैदेशिक व्यापार में उठाना भी हो तो निर्यात-कर के शरत्र द्वारा ही उसको प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिये। निर्यात-कर को श्रावश्यकता-मुसार घटा-बढ़ा कर भी हम काम चला सकते हैं।
- (२) यह योजना कि पाकिस्तान को श्रवमूल्यन न करने से बहुत लाम हुआ है इसलिए मारत को भी रुपये का पुनर्मू ल्यन कर लेना चाहिए, कोई निर्विचाद सत्य नहीं है। योग्प में पुनः शस्त्रीकरण की योजना, कोरिया युद्ध, व विश्व की श्राधमरी श्राधिक-स्थिति के कारण विदेशों में पाकिस्तान के कच्चे माल की सदा माँग रही है। किन्तु भारन को परिस्थिति विलक्कल भिन्न है। श्रान्न की समस्या को दूर करने के लिए भारत को भारी-भारी श्रायात करने पढ़ रहे हैं इस परिस्थिति में रुपये का पुनर्म ल्यन न करना ही हितकर है।
- ३) जब रुपये का श्रवमूल्यन किया गया तब इसी बात को लेकर कि हमारा श्रिष्ठकांश व्यापार स्टिलिंझ-लेन के देशों से हैं इस काम को बुद्धिमानी का कदम बताता गया था। श्रान यदि स्टिलिंझ-लेन के देश पुनमू ल्यन न करें तो भारतीय मुद्रा का पुनमू ल्यन इस बात को बताएगा कि या तो श्रवमृत्यन करते समय हमने श्रपनी लीख बुद्धि का परिचय दिया था श्रीर यदि वह ऐसा नहीं या तो स्टिलिंझ-लेन के साथ श्रपने व्यापार की श्रवहेलना करके हम श्रान श्रानी कुणिटत बुद्धि का परिचय दे रहे हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं कि स्टिलिंझ लेन के देशों से इमारे व्यापारिक सम्बन्ध बहुत श्रीद हो चुके हैं इसिलिए हमार एकाकी पुनमू ल्यन से उन सम्बन्धों को गहरी चोट लगने की संभावना है।
- (४) श्राए दिन किसी श्रस्थायी श्राधिक स्थिति से साधारण सा लाभ उठाने की चेष्टा को सफल बनाने के लिए हमें श्रपनी मुद्रा की चिनिमय-दर से खिलवाड नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे राष्ट्रीय सम्मान को ठेस लगती है श्रीर हमारे भविष्य में किए जाने वाले प्रत्येक 'निश्चय' को सदा 'निर्वल' श्रीर 'श्रस्यायी' शब्दों से दुतकारे जाने की शंका बनी रहती है।

रुपये के पुनर्मू ल्यन का विरोध करनेवालों की सबसे बड़ी दलील यहीं है कि पुनर्मू ल्यन से होने वाला लाभ निर्यात-कर लगा कर भी प्राप्त किया जा सकता है। किन्तु निर्यात-कर लगाकर ही लाभ उठाने की नीति कोई स्थायी उपाय नहीं कहा जा सकता। उसे भी समय-समय पर बदलना पड़ेगा जैसे वि स्थाया विनिमय-दर को बदलने की माँग की जा रही है। विनिमय-दर तो उद्देश्य-पूर्ति का एक साधन मात्र है। उसे बदल लेने से हम श्रपना उद्देश्य नहीं बदल लेते हैं। इसलिए हम चाहे मुद्रा की चिनिमय-दर बदले या निर्यात कर—उनके बदलने में सिद्धान्त रूप से हमारे सम्मान श्रीर श्रपमान में कोई श्रम्तर नहीं पडता। निर्यात-कर के विरुद्ध एक श्रीर भी दलील है। यह कर हमें निर्यात करने में लाभ दिला सकता है परन्तु इससे हमारे श्रायात सस्ते होने की समस्या पूर्ण नहीं हो सकती। इस समय हमें इस बात की श्रावश्यकता है कि सस्ते श्रायात करके श्रम की कमी पूरी की जाय तथा देश का उद्योगीकरण किया जाय श्रीर यह तभी हो सकता है जबकि रुपये का पुनर्मू ल्यन न हो। श्रतः वर्तमान परिस्थित में श्रपने हितों को दुकरा कर ही रुपये का पुनर्मू ल्यन किया जा सकता है।

सव परिणामों की ध्यान में रखकर यही कहा जा सकता है कि रुपये का पुनर्मू ल्यन इस समय हमारे हित में नहीं है। पुनर्मू ल्यन हमारे समाज के बुछ विभागों के लिए लाभकारी होगा, परन्तु अन्य विभागों को बहुत हानि पहुँ-चायेगा। अब तो भारत में भाव गिर गए हैं, इसलिए रुपये के पुनर्मू ल्यन का प्रश्न और भी कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त, रोप भंसार में मुद्रा संकोच की प्रवृत्ति उदित हो जाने के कारण, जो इंगलैंगड़ की वैक-दरों में हाल की भारी वृद्धि से स्पष्ट है, रुपये का पुनर्मू ल्यन अव्यावहारिक भी हो सकता है। इन सब परिस्थितियों से अतत: भारतीय रुपये का पुनर्मू ल्यन देश के लिए हितकर न होगा।

## वित्तमन्त्री का श्रास्थायी निर्णयात्मक वत्तव्य

पुनर्मू ल्यन के इसी विवाद ग्रस्त प्रश्न को लेकर भारत के माननीय वित्त-मत्री श्री देशमुख ने एक वक्तव्य देते हुए बताया ई कि स्रभी हम पुनर्मू ल्यन न करने का निश्चय कर चुके हैं क्योंकि इसो मे देश का हित है। किन्तु इस निर्णय का अर्थ यह नहीं कि हमारा यह निर्णय अमिट और त्यायी हो। यदि परिस्थितियों ने हमारे अनुदृत्ल करवट ली तो सम्भव हैं हम भविष्य में इस प्रश्न को सरकार के सामने फिर विचार करने को रख सकते हैं। भारत सरकार द्वारा वैठाई गई पुनमूं ल्यन समिति के अधिवेशन में भी विच-मंत्री ने इसी बात पर ज़ोर दिया था कि इस प्रश्न को अभी छुआ न जाय वरन् समय . पडने पर फिर उस पर विचार किया जाय।

वैसे तो संसार भर के श्वर्थशास्त्रियों ने सर स्टफर्ड किप्स की उस घोपणा को भी सुना था कि 'पौएड का श्रवमूल्यन मेरी लाश पर हांगा' किन्तु कुछ ही दिनो बाद उन्होंने स्वयं ही पीड पावने के श्रवमूल्यन की घोषणा कर दी। वित्त-मंत्री माननीय श्री देशमुख के बक्तव्य को भी हम उस करर पर ले सकते हैं किन्तु फिर भी सरकारी निश्चयानुसार बहुत ही निकट भविष्य में भारतीय क्षये के पुनर्मू ल्यन की सम्मावना बहुत कम है।

श्राज समस्त संसार में श्रार्थिक दरारें फट रहीं हैं, प्रत्येक देश उपलब्ध श्रवमर का श्रार्थिक उन्नति के लिए विदोहन कर रहा है, कभी श्रमेरिका की पुनः शस्त्रीकरण की योजना में कटौती की जाती है तो कभी सारा यूरोप शस्त्रीकरण पर तुला हुआ है। ऐसी डगमगाती दशा में संसार के किसी भी भूकम्प के धक्के से भारत सरकार द्वारा राये के पुनर्मूल्यन की बीपणा हम किसी भी दिन सुन कर विस्मय में नहीं पढ़ सकते।

# ३५-- अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष और भारत

श्राज संसार का प्रत्येक देश यह चाहता है कि वहाँ के निवासियों का जीवन-स्तर ऊँचा हो तथा वहाँ के सभी लोग राष्ट्रीय-श्राय बढाने के लिए कुछ न कुछ काम करे। परन्तु यह तभी हो सकता है जर्बाक संसार के सभी, श्रीर सभी नहीं तो श्रिधिकाश देश मिलकर काम करें, उनकी श्रार्थिक तथा मुद्रा-नीति एकसी हो तथा उनके श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार पर कोई प्रशिवन्घ न हों। श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की तुविधा के लिए यह त्रावश्यक है कि उन देशों की मुद्राक्रों की ज्ञापस की विनिमय-दर स्थायी रहे श्रौर उसमे कोई श्रसाधारण उतार-चढ़ाव न हों। युद्ध के पश्चात तो इस बात को श्रीर भी श्राधिक महत्वपूर्ण श्रीर श्रावश्यक समभा गया है कि संसार में ब्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता होनी चाहिये जिससे युद्ध में बिगड़े हुए राष्ट्र युद्ध के पश्चात् श्रपना-श्रपना पुनःसगठन श्रौर श्रार्थिक 📝 निर्माण कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए युद्धकाल में ही ऋनेक योजनाएँ बनाई गईं। एक योजना इगलैएड ने बनाई जिसके झन्तर्गत 'अन्तर्राष्ट्रीय समाशोधन संघ' (International Clearing Union) बनाने का प्रस्ताव किया था। द्सरी योजना भ्रमरीका ने बनाई जिसमें 'अन्तर्राध्नीय स्थायिक कोप' ( International Stabilization Fund ) बनाने का सुभ्याव दिया था । ये दोनो योजनाएँ १६४३ में प्रकाशित की गई'। १६४४ में इंगलैएड श्रीर श्रमरीका ने मिलकर एक सम्मिलित योजना बनाई जिस पर विचार करने के लिए ब्रेटनबुड्स ( Brettonwoods ) नामक स्थान पर एक कान्क्रोंस हुई । इस कान्क्रोंस में ४४ देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कान्रेंस ने सवसम्मति से पास किया कि ससार के सभी देशों के श्रार्थिक • विकास के लिए दो मुद्रा-रूथाएँ बनाई जाएँ। सभी देशों की सरकारों ने इस योजना को मान लिया ख्रीर दो ख्रन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-संस्थाऍ बनाई गई । उनमे से एक तो अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष है तथा दूसरी अन्तर्राष्ट्रीय बैंक । यहाँ हम श्रन्तर्राष्ट्रीय मद्राक्तोष का श्रध्ययन करेंगे ।

श्रन्तर्राष्ट्रीय मुदा-कोप के निम्न उद्देश्य हें :---

- (१) संसार के देशों में मुदा सम्बन्धी एकता पैदा करना तथा श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा सम्बन्धी समस्यार्थ्यों को सुलक्षाना ।
- (२) अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को बढाने तथा उन्नत करने की सुविधाएँ देना जिससे कोष के सभी सदस्य देश अपना-श्रपना आर्थिक विकास कर सके और अपने-श्रपने आर्थिक साधनों का विदोहन करके देशवासियों की भरपूर काम देसके।
- (३) सदस्य टेशो की मुद्रास्त्रों की स्त्रापस की विनिमय दर का प्रबन्ध करना तथा विनिमय दर को स्थिर बनाने का प्रयत्न करना।
- (४) अन्तर्राष्ट्रीय भुगतान केने-टेने में सहायता करना तथा किसी भी मदस्य देश में लगाए गए विदेशो-विनिमय सम्बन्धी नियत्रणों को दूर करने का प्रयत्न करना जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई श्रहचन न हो।
- (५) सदस्य देशों की भुगतान सम्बन्धी विषयताश्रों को द्र करने के लिए विदेशी मुद्राएँ देकर सदस्य-देशों की सहायना करना।
- (६) जितनी जल्दी हो सकें उतनी जल्दी भुगतान सम्बन्धी विपमतास्रो की दूर करना ।

इस प्रकार मुद्रा-कंप का एकमात्र उद्देश्य सदस्य-देशों को विदेशी-विनिमय सम्बन्धी सुविधाएं देना है जिससे अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की उन्नति हो श्रीर इसके द्वारा सदस्य-देश अपना-श्रपना श्रधिक से श्रधिक श्रार्थिक विकास कर सके। यह ध्यान रहे कि मुद्रा-कोप युद्ध में दिए लिए गये ऋगों का भुगतान चुकाने में या युद्ध के कारण नष्ट हुए देशों के श्रार्थिक नव-निर्माण में कोई सहायता नहीं करता श्रोर न इसका यह उद्देश्य है।

वे सन देश जिनके प्रतिनिधियों ने ब्रेटनबुड्स सम्मेलन मे माग लिया था तथा, जिन्होंने ३१ दिसम्बर १६४५ से पहिले कोप का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया था, कोप के मौांलक-सदस्य माने जाते हैं। इनके ग्रातिरिक्त श्रौर दूसरे देश भी कोष के सदस्य बन सकते हैं। कोई भी सदस्य-देश लिखित यूचना देकर कोप से श्रापना सम्बन्ध तोड सकता है। यदि कोई सदस्य देश कोप के प्रति ग्रपने कर्नव्य न निभाए तो कोप को श्रिधिकार है कि वह उस मदस्य को श्रलग कर दें। प्रत्येक सदस्य की कोप में कुछ राशि निश्चित कर दी गई है। जिसे 'कोटा' (Quota) कहते हैं। प्रत्येक सदस्य-देश को श्रपने कोटे की . राशि-कोप में जमा करनी पडती है। 'कोटे' इस प्रकार नियत किए गए हैं—

|                  | डॉनरो में |                 | डॉलरों में |
|------------------|-----------|-----------------|------------|
|                  | (000,000) |                 | (000,000)  |
| श्रमरीका         | २७५०      | वेल्जियम        | २२५        |
| <b>इंगलैं</b> एड | १३००      | श्रास्ट्रे लिया | २००        |
| रूस              | १२००      | वाजील           | १५०        |
| चीन              | ५५०       | जैकोस्लोविकिया  | १२५        |
| <b>फास</b>       | ४५०       | पोलैंग्ड        | १२५        |
| भारत             | 800       | श्रफीका         | १००        |
| ने नेडा          | ३००       | ग्रन्य देश      | १०० मे कम  |
| नैदरलैंग्ड       | २७५       |                 |            |

प्रत्येक सदस्य को ग्रापना कोटा बदलवाने का ग्राधिकार है। कोप को भी ग्राधिकार है कि वह पाँच वर्ष के बाद सदस्य-देश की श्रानुमति लेकर उसकी कोटा-राशि में फेर-बदल कर सकता है। कोटा प्रत्येक देश के स्वर्ण-कोप तथा युद्ध पूर्व के विदेशी व्यापार को ध्यान में रख कर निश्चत किए गए हैं। सदस्यों को ग्रापने कोटे की राशि कोप में जमा करनी पडती हैं—यह राशि इस भाँति जमा करनी होती हैं—

- (१) कुल 'कोटे' का २५% या सदस्य-देश के स्वर्ण तथा डॉलर-कोष का १०%, इन दोनों में जो भी कम हो, सोने के रूप में जमा करना पड़ता है।
- (२) कोटे का शेप भाग सदस्य देश को श्रपनी-श्रपनी मुद्रोस्रों या सिक्यू-रिटियो में जमा करना पडता है।

मुद्रा-कोष का प्रबन्ध करने के लिए एक बोर्ड श्रॉफ गवर्नर्स, एक संचालक समिति तथा एक प्रवन्ध-मंचालक है। बोर्ड श्राफ गवर्नर्स में प्रत्येक सदस्य-देश द्वारा चुने हुए एक गर्वनर तथा स्थानायन गर्वनर होते हैं जो पॉच वर्ष के लिए चुने जाते हैं, परन्तु श्रवधि समाप्त होने पर इनको फिर चुना जा सकता है। संचालक समिति में १२ संचालक होते हैं जिनमें ५ उन देशों के होते हैं जिनको श्रिषिक ते श्रिधक 'कोटा'-राशि नियत की गई हैं, र श्रमरीका-गणतंत्र द्वारा चुने हुए होते हैं वर्था ५ श्रन्य दूसरे सदस्य-देशो द्वारा चुने हुए होते हैं। संचालक-समिति एक प्रवन्ध-संचालक चुनती है जो कोप के दिन-प्रतिदिन के काम की देख-भाल करता है। प्रवन्ध-संचालक को मत देने का श्रिषकार नहीं होता परन्तु श्रावश्यकता के समय प्रवन्ध-संचालक श्रपना निर्णायक-मत (Casting Vote) दे सकता है।

मुद्रा-कोप का प्रधान कार्यालय श्रमरीका मे है। कोप का श्राधा सोना श्रमरीका में रक्ता गया है तथा ४०% सोना श्रन्य बड़े 'कोटा' वाले चार देशों में रक्ता गया है श्रीर शेप सोना श्रन्य देशों में रक्ता गया है।

सभी सदस्य-देशों ने श्रपनी-श्रपनी मुद्राश्रों के सम-मूल्य (Par Values) निश्चित कर दिए हैं। ये सम-मूल्य (Par Values) या तो सोने के श्रनुपात में निश्चित किए गए हैं श्रीर या श्रमरीका के डॉलरों के श्रनुपात में रक्षे गए हैं। जब कोई सदस्य-देश कोप में से विदेशी-विनिभय या सोना खरीदता या वेचता है तो उसका मूल्य इन्हीं सम-मूल्यों के हिसाब से चुकाया जाता है। इससे सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि मुद्राश्रों की श्रापस की विनिभय-दर में कोई उतार-चढ़ाव नहीं होते श्रीर दर स्थायी बनी रहती हैं। सदस्य-देशों की मुद्राश्रों के इन सम-मूल्यों में परिवर्तन भी किया जा सकता है परन्तु यह परिवर्तन मुद्रा-कोप की सलाह से ही हो सकता है। सम-मूल्यों में परिवर्तन करने की निम्न व्यवस्था की गई है:—

(ग्र) कोई भी सदस्य-देश श्रपनी मुद्रा के सम-मूल्य मे १०% तक की फेर-बदल बिना कोप की सलाह के भी कर सकता है।

(व) यदि इससे ऋधिक फेर-बदल करनी हो तो उसके लिए कोप से ग्राज्ञा लेने की ग्रावश्यकता होती है। कोष को इस विषय में ग्रपना निर्णय ७२ घंटे के श्रन्दर दे देना पहता है।

- (स) मुद्राय्यों के सम-मूल्यों में परिवर्तन तभी किया जा सकता है जबिक सुगतान-विषमता व अन्तर्राष्ट्रीय-व्यापार की अहचनों को दूर करने के लिए उसकी आवश्यकता हो।
- (द) कीप की सज़ाह के बिना सम-मूल्य परिवर्तन करने वाले सदस्य-देश को दएड ( जुर्माना ) देना पड़ता है।

इस प्रकार सदस्य-देशों की मुद्राश्चों की विनिमय-दर सोने या डॉलरों के आधार पर निश्चित की गई हैं। सोना ही एक प्रकार से इन देशों की मुद्राश्चों के मूल्य की माप-दराइ ( Measuring Rod ) है; अर्थात् सभी मुद्राश्चों के मूल्य सोने पर श्राक्षित हैं।

सदस्य-देश मुद्रा-कोष से लेन-देन का काम श्रपने-श्रपने केन्द्रीय-वैंकों, राज्य-कोषो तथा श्रन्य ऐसी ही संस्थाश्रों द्वारा करते हैं। । कोई भी सदस्य-देश श्रपनी मुद्रा या सोना देकर बदले में कोष से दूसरे देश की मुद्रा खरीद सकता है परन्तु कोष विदेशी मुद्रा तभी वेचता है जबकि—

- (१) कोप को यह विश्वास हो जाय कि खरीदने वाले देश को उसकी वास्तव में में श्रावश्यकता है श्रीर वह उसे कोप के श्रादशों की पूर्ति करने में लगाएगा।
- (२) कोष के पास उस विदेशी मुद्रा की कमी न हो।

कोई भी सदस्य-देश एक वर्ष (बारह महीने ) में श्रपने 'कोटा' के २५ प्रतिशत से श्रधिक राशि की विदेशी-मुद्रा कोष से नहीं खरीद सकता तथा वह देश कुल मिलाकर श्रपने 'कोटा' के २०० प्रतिशत से श्रधिक राशि की विदेशी-मुद्रा कोष से नहीं खरीद सकता।

कोप से ली हुई राशि कोष के उद्देश्यों को छोड ग्रन्य किसी काम में नहीं लगाई जा सकती। केवल श्रन्तर्राष्ट्रीय ज्यापार की सुविधा के लिए या विनिमय--, दर स्थायी बनाने के लिए ही कोष की राशि काम में लाई जा सकती है।

यदि किसी समय कीप में किसी भी सदस्य-देश की मुद्रा की कमी हो जाय तो कोष उस मुद्रा को दुर्लभ-मुद्रा ( Scarce Currency ) घोषित कर सकता है। ऐसा करते समय यह आवश्यक है कि कोष एक रिपोर्ट तैयार करे श्रीर सभी सदस्यों को स्चित कर दे कि श्रमुक मुद्रा श्रमुक कारणां से 'दुर्लभ मुद्रा' घोषित कर दी गई है। दुर्लभ-मुद्रा घोषित करने के बाद कोष का यह कर्तव्य है कि वह उस मुद्रा को प्राप्त करके पूर्ति करने का प्रयत्न करे। इसके लिए चाहे तो कोष उस सदस्य-देश से, जिसकी मुद्रा दुर्लभ घोषित की गई है, सोना देकर उसकी मुद्रा खरीद ले श्रीर चाहे उससे उधार ले ले। श्रीर यि ऐसा सम्भव न हो तो श्रन्य किसी सदस्य देश से सोने के वदले में दुर्लभ-मुद्रा खरीदकर उसकी पूर्ति करे जिससे उस मुद्रा का श्रमाव दूर हो जाय।

मुद्रा-कोप के उद्देश्यों श्रीर श्रादशों की पूर्ति के लिए सदस्य-देशों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाने की व्यवस्था भी की गई है। प्रतिबन्ध इस प्रकार हैं—

- सदस्य-देश मुद्रा के लेन-देन पर कोई प्रतिबन्ध ग्रौर रोक-थाम न लगावे।
- २. वे मुद्रा सम्बन्धी नीति मे किसी प्रकार का पत्त्पात न करें।
- वे कीप के ब्रादेशों का पालन करें तथा जी कुछ भी स्चना कीप के ब्राधिकारी मॉगे उसे तुरन्त कीप की भेजते रहे।
- ४. वे सम-मूर्त्य से ग्राधिक या कम-दर पर सोना न खरीदे ग्रौर न वेचे।

परन्तु कीप ने संक्रान्ति काल मे विदेशी-विनिमय के लेन-देन पर नियंत्रण लगाने की स्वीकृति दे रक्खी है। कोप वनने के पाँच वर्ष तक सदस्य-देश विदेशी-विनिमय पर रोक-थाम लगा सकते हैं परन्तु इसके परचात् रोक-थाम लगाने के लिए कोप से श्राज्ञा लेना श्रानिवार्य होगा। यदि कोई सदस्य-देश कोप बनने के पाँच वर्ष के बाद भी कोप की श्राज्ञा के विना विदेशी-विनिमय पर नियंत्रण लगायेगा तो कोष को श्रिष्ठिकार होगा कि वह उस सदस्य-देश को कोप में से निकाल दे। परन्तु परिस्थितियों वश कोप ने ३१ मार्च १६५२ के परचात् भी विदेशी-विनिमय सम्बन्धी रोक-थाम लगाए रखने पर सदस्यों को श्रान्ति दे दी है। इसी प्रकार कोप ने गत वर्ष सोने को निश्चित मूल्य से श्राष्ट्रिक दर पर प्रीमियम के साथ कर्य-विक्रय करने की भी स्वीकृति दे दी है।

श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोष के उद्देश्यों तथा क्रिया-प्रणाली का श्रध्ययन करने से ज्ञात होता है कि कोष का मुख्य उद्देश्य श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को उत्तत करना है। कोप का यह उद्देश्य सराहेनीय है क्यों कि ग्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के उन्नत होने से ही संसार के मिन्न-भिन्न देशवासियों को भरपूर काम मिल सकता है ग्रीर तभी उनका रहन-सहन का स्तर भी कैंचा हो सकता है। ग्रंगर युद्ध-ध्वसित देशों की श्रार्थिक उन्नति करनी है तो यह ग्रावश्यक है कि उनके वेदेशिक व्यापार को उन्नत जनाया जाय क्योंकि तभी संसार के करों हो नर-नारियों को रोटी कपड़ा मिल सकता है। यही सब कुछ करने के लिए मुद्रा-कोप प्रयत्नशील है।

श्रन्तराष्ट्रीय मुद्रा-कोप एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा संसार भर कीं मुद्राश्रों को विनिमय-दर को स्थायी रखने का प्रयत्न किया जायगा जिससे संसार के सभी देश श्रार्थिक उन्नति कर सकें। यह एक ऐसा साधन है जिसमें संसार के श्रनेक देशों की मुद्राएं जमा रक्खी जायगी जिससे देनदार-देश श्रपने लेनदार-देश की मुद्रा खरीद कर उसका भुगतान चुका सके। इसके द्वारा भुगतान चुकाने वाले देशों को सुविधा हो जायगी क्योंकि श्रव उन्हें विदेशी मुद्रा में भुगतान चुकाने के लिए इधर-उधर नहीं भटकना पड़ेगा। कोप का काम विदेशी-मुद्राएँ उधार देना नहीं है वरन् विदेशी-मुद्राएँ वेचना है। विदेशी-मुद्रा वेचकर कोप सदस्य-देशों की श्रावश्यकता पूर्ण करता है जिससे वे श्रपनी कठिनाइयों का सरलता से सामना कर सके।

श्रव कोप के बन जाने से श्रागामी भविष्य में संसार के देशों को विदेशी-विनिमय पर नियंत्रण लगाने की श्रिधिक श्रावश्यकता नहीं रहेगी, ऐसी श्राशा है, क्योंकि उनकी श्रावश्यकताएँ श्रव कोप के द्वारा पूर्ण हो जाया करेगी।

श्रन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा-कोप एक प्रकार का ऐसा व्यापारी है जो विदेशी मुद्रात्रों की खरीद-वेच करता है परन्तु श्रपने लाम के लिए नहीं वरन् सदस्य-देशों के हित के लिए। कोप सदस्य-देशों की मुद्राश्रों के सम-मूल्यों को स्थिर रखने का एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा संसार मर की मुद्राश्रों की विनिमय-दर स्थायी वनाई जा सकती है जिससे श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में कोई कठिनाई न हो।

मुद्रा-कोप ने सोने को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया है। सभी सदस्य-

देशों ने श्रपनी श्रपनी मुद्रा का सम मूल्य सीने मे व्यक्त किया है। इससे सीना सब देशों की मुद्राश्रों का मार्प-देग्रंड वन गया है। परन्तु इससे यह नहीं समभाना चाहिए कि संसार में वही स्वर्ण-प्रमाप श्रा गया है जो १६३१ से पिहले श्रानेक देशों में था। हाँ, इतना श्रवश्य है कि कोष का उद्देश्य वही है जो स्वर्ण-प्रमाप का होता था, जैसे (१) संसार की मुद्राश्रों के बीच श्रापस की श्रदल-वदल की सुविधाएँ देना, (२) मुद्राश्रों के मूल्यों में स्थिरता लाना! इस प्रकार कोप श्रीर स्वर्ण-प्रमाप के उद्देश्य एक ही से हैं परन्तु इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के साधन भिन्न-भिन्न हैं। स्वर्ण-प्रमाप किसी श्रीर प्रकार से इन उद्देश्यों की पूर्ति करता रहा था श्रीर कोष किसी श्रीर प्रकार से इन उद्देश्यों की पूर्ति करना चाहता है। श्रवः यह कह सकते हैं कि कोष ने एक विशेष प्रकार का स्वर्ण-प्रमाप ससार को दिया है जिसके श्रन्तर्गत सोना मुद्राश्रों का मूल्य-मापक है। परन्तु सोने के सिक्के नहीं चलाए जाते।

### भारत श्रीर कोप

जिस समय मुद्रा-कोप की योजना पर बेटनबुद्स नामक स्थान पर विचार हो रहा था तो-भारत के प्रतिनिधि भी उसमें सम्मिलित थे। भारत के प्रतिनिधि मएडल में निम्न व्यक्ति थे—सर जैरमी रईसमैन, सर चिन्तामिण द्वारकादास, सर थियोडोर ग्रेगरी, सर पणमुखम चेट्टी, ए॰ डी॰ शराफ तथा नी॰ के॰ मदन। प्रतिनिधि मण्डल ने बेटनबुद्स कान्फेस में ही इस योजना को मान लिया ग्रीर इसके बाद भारत सरकार ने भी इसे स्वीकार कर लिया ग्रीर रुपये का सम-मूल्य भी धोपित कर दिया। भारत ने रुपये का सम मूल्य २'८५२ रु॰ प्रति डालर ग्रयवा ० २६८६१ ग्रेन्स स्वृण् प्रति रुपया निश्चित किया। व इस प्रकार भारत मुद्रा-कोप का 'मौलिक-सदस्य' बना रहा। मुद्रा-कोप

<sup>&#</sup>x27; श्रब रुपये के डॉलर मूल्य में कभी हो जाने के कारण रुपये का सम-मूल्य १ रु० = २१ सेएट = ० १८ द्६२१ ग्रेन्स स्वर्ण रह गया है। इस दर से सोनें का मूल्य १६६ ६६७ रुपये प्रति श्रींस है। यह परिवर्तन सितम्बर १६४६ से हुआ है जबकि रुपये का श्रवमूल्यन कर दिया था।

में रूस के सम्मिलित न होने के कारण भारत छान पाँच नड़े-नड़े सदस्यों में गिना जाता है ज्योंकि इसका 'कोटा' (Quota) चार देशों को छोड़क्त सबसे ग्रधिक है। भारत को मुद्रा-कोप में सम्मिलित होने से निग्न लाभ हैं:—

- (१) भारत को मुद्रा-कोष से श्रावश्यक मात्रा में विदेशी मुद्राएँ मिलती रहेगी जिनकी भारत को विदेशों से पूँजीगत-माल श्रायात करने के लिए श्रावश्यकता होगी। मार्च १६४८ से मार्च १६४६ तक भारत ने कोप से लगभग ६,२०,००,००० डॉलर लिए थे जो भुगतान-संतुलन के काम श्राए।
- (२) कोप के द्वारा उन देशों को जो स्टर्लिंग-चेत्र में नहीं हैं भारत की मुद्रा मिलती रहेगी जिससे वे देश भारत से व्यापार बढ़ाते रहेंगे श्रीर भारत का माल उन देशों में निर्यात होता रहेगा।
- (३) गुड़ा-कोप का 'मौलिक'-सदस्य बनने से भारत कोप के नीति निर्माण में हाथ बेटा सकेगा जिससे उसकी ख्याति बढ़ेगी।

इन उद्देश्यों को लेकर भारत मुद्रा-कोष का सदस्य बन गया त्रौर श्रन्त रिष्ट्रीय व्यापार की उन्नित के लिए भारत ने प्रयत्न भी किए। भारत ने कोष रे हह हि मिलियन डॉलर लिए। इसके व्याज में १६५०-५१ में ३८ लास हप्यें कोप को चुकाए गए तथा १६५१-५२ में कोई ५५ लाख चुकाए। कोप के सदस्यता स्वीकार करने के बाद हमारी मौलिक पद्धित में कई महत्वपूर्ण परिवर्त किए गए जिनको कार्यान्वित करने के लिए रिज़र्व वैक क्रॉफ इण्डिया ऐक्ट विशोधन किए गए। एक संशोधन के अनुसार भारतीय मुद्रा का श्रन्य नदस्य देशों की मृद्राश्रों में बहुमुर्खी परिवर्तनशोलता स्थापित करने के लिए रिज़र्व बैंक ख्रांक की मृद्राश्रों में स्टलिंझ के साथ-साथ श्रन्य देशों की मुद्रा भी रखता है एर इनका क्रय-विकय कोप की शतों की निश्चित दरों पर किया जाता है। दूसरें कोप की सदस्यता के साथ-साथ हमारे रुपये का स्टलिंग से सम्बन्ध टूट गय है। श्रीर श्रव हमारा रुपया स्वतन्त्र है (इसे ब्रागे 'हमारा रुपये' लेख रं पृद्धिए)। तीसरे, विदेशी मुद्राश्रों में भारतीय रुपये की महत्तम एवं न्यूनतम दर में कोप डारा निश्चित दरों के ब्राधार पर तत्त्वण-जेनदेन में १ प्रतिशत से स्राधक श्रन्तर न होगा। चौथे, रिज़र्व के किसी भी देश की सरकारी

सिक्यूरिटियों का क्रय-विक्रय कर सकता है, वशर्ते कि वह देश कोष का सदस्य हो। पॉचर्वे, विदेशी-विनिभय की वर्तमान स्थिति में नियंत्रण करने के लिए एवं उसका महत्तम उपयोग करने के लिए १६४७ में एक कानून विदेशी-विनिभय-नियंत्रण-ऐक्ट पास किया गया जो ह्यभी तक चल रहा है।

## ३६-विश्व बैंक और भारत

दितीय युद्ध के परचात् युद्ध-व्वंश्वित देशों के पुनर्सद्भटन तथा अवनत देशों की ग्रार्थिक उन्नति के लिए यह आवश्यक हो गया कि मंसार के सभी राष्ट्रों में पारस्परिक मीद्रिक सहयोग हो जिससे एक देश दूसरे देश को पूँजी तथा पूँजीगत-माल देकर सहायता कर सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ब्रेटनवुड्स सम्मेलन में विश्व बैंक बनाने की योजना स्वीकार की गई। विश्व वैंक के निम्न उद्देश्य रक्खे गए—

- १. सदस्य-देशों की आर्थिक उन्नति के लिए उत्पादन वढ़ाने में पूंजी का प्रवन्य करना; युद्ध में विगड़े हुए देशों के आर्थिक-कलेवर को उन्नत बनाने की सुविधाएँ देना तथा पिछड़े हुए देशों में उत्पादन के साधनों को बढ़ाने में सहायता करना।
- २. उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से सदस्य-देशों को श्रपनी पूँजी तथा कोष में से राशि उघार देना; एक देश के पूँजीपतियों को दूसरे देशों में पूँजी लगाने के लिए उत्साहित करना तथा उनके द्वारा दिए गये ऋगों की गारणटी करना।
- ३. दीर्घकालीन (Long term) ऋण देना तथा दीर्घकालीन ऋण देने के लिए लोगों या देशों की सरकारों को प्रोत्साहित करना जिससे उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिल सके और लोगों के रहन-सहन का स्तर ऊँचा हो सके।
- ४. सदस्य-देशों के बीच ब्रापस में पूँजी का लेन-देन बढ़ाना जिससे पूँजी का श्रिषिक से श्रिषिक उपयोग हो सके ब्रौर श्रिषिक उपयोगी तथा श्राव- दे स्यक योजनाएँ सबसे पहिले पूरी की जा सकें।
- श्रन्तर्राष्ट्रीय लेन-देन का इस प्रकार प्रवन्थ करना कि युद्धकालीन
   श्रसाधारण परिस्थिति शीघ्र ही समाप्त हो नाय श्रौर सभी देश एक दूसरे की
   सहायता से उन्नत हो नाएँ।

श्रन्तर्राष्ट्रीय वैंक का प्रधान उद्देश्य सदस्य-देशों की श्राधिक उन्नित करना है। इसके लिए बैंक एक देश के प्रंजीपतियों को द्सरे देशों में पूँजी लगाने के लिए उत्साहित करेगा। यदि कोई सदस्य-देश इस प्रकार पूँजी प्राप्त न कर सके तो बेंक श्रपनी पूँजी तथा कोष में से सदस्य देशों को राशि उधार देगा।

बैक की पूँजी—बैक की श्रिषकृत-पूँजी (Authorized Capital) १०,००,००,००,००,००० डालर है। इसमें से ६,१०,००००,००,०० डालर तो उन सदस्य-देशों के लिए निश्चित किए गए जो ब्रेटनबुड्स सम्मेलन में सिम्मिलित हुए थे ग्रौर जिन्होंने उसी समय बैंक का सदस्य बनना स्वीकार कर लिया था। शेप पूँजी श्रागे बनने वाले सदस्यों को निश्चित कर दी गई थी। पूँजी में १०,००० हिस्से हैं ग्रौर प्रत्येक हिस्सा १०,००० डालर के बराबर है। बैंक की पूँजी में सदस्य देशों को हिस्से निश्चित कर दिये गये हैं जिन्हें कोटा (Quota) कहते हैं। कोटा इस प्रकार हैं।

त्रमरीका २,४३,५०,००,००० डॉलर इंगलैंग्ड १,००,००,००,००० डॉलर चीन ६,००,००,००० डॉलर फांस ४५,००,००,००० डॉलर भारत ४०,००,००,००० डॉलर

श्चन्य देशों के कोटे भी इसी प्रकार निश्चित कर दिए गए हैं जो भारत के कोटे से कम राशि के हैं।

वैंक में कुल मिलाकर ४८ राष्ट्र सदस्य थे परन्तु १४ मार्च १६५० को पौलैगड इससे खलग हो गया। इस समय ४७ राष्ट्र इसके सदस्य हैं। रूस इसका सदस्य नहीं है। ३१ मार्च १६५० तक बैंक की प्रार्थित-पूँ जी ८,३३,६०,००,००० डॉलर के बरावर थी। प्रत्येक सदस्य-देश को ख्रपने-श्रपने कोटा का २०% माग वैंक मे जमा करना पड़ता है जिसमें से २% सोने में जमा करना पड़ता है तथा १८% सदस्य-देश की ख्रपनी मुद्रा में जमा करना होता है। कोटे का शेष भाग उस समय लिया जाने का निश्चय है जबिंक बैंक को उसकी ख्रावर्यकता हो। जिन सदस्यों ने ३१ दिसग्बर १६४५ को कोष की

सदस्यना त्वीकार की थी वे ही देश इस वैंक के भी मौलिक-सदस्य माने जाते हैं। जन्य देश भी इसके सदस्य वन सकते हैं। जो सदस्य मुद्रा-कोप को छोट देते हैं वह इसके सदस्य भी नहीं रह सकते। जो सदस्य वैंक के प्रति अपने कत्तं व्यो का पालन नहीं करते उन्हें वैंक से निकाल दिया जाता है। परन्तु कोई सदस्य मुद्रा-कोप का सदस्य न रहने पर भी ७५% मतों से वैंक का सदस्य रह सकता है। लिखित सूचना देकर कोई भी सदस्य वैंक से अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर सकता है।

ऋण देने की कुञ्ज शर्तें — वंक सदस्य-देशों को नीचे लिखी शर्तों पर ऋण देता है —

(१) जबिक उधार मॉगने वाले सदस्य-देश को अन्य किसी प्रकार से उचित शतों पर ऋण प्राप्त न हो सके, (२) जबिक ऋण मॉगने वाले सदस्य-देश की सरकार उस ऋण की गारंटी करे, तथा (३) जबिक ऋण लेने वाले सदस्य-देश उसे उसी काम में लगाएँ जिन कामों के लिए ऋण दिया गया है।

वैंक केवल ग्राधिक पुनः संगठन तथा विकास की योजनाम्मों के लिए ही भूगा देता है। ग्रग्ण लेने से पहिले सदस्य-देश को ऐसी योजनाम्मों की एक सूची वेंक के पास भेजनी पड़ती है। श्रग्ण देने से पहिले वेंक इस बात की पूरी पूरी छानवीन कर लेता है कि श्रृग्ण लेने वाला सदस्य-देश ग्रग्ण का भुगतान वापिस चुका सकेगा या नहीं। श्रुग्ण देने से पहिले वेंक ग्रग्ण का भुगतान वापिस चुका सकेगा या नहीं। श्रुग्ण देने से पहिले वेंक ग्रग्ण चाहने वाले सदस्य-देश की श्राधिक योजनाम्रों का भली-भाति निरीक्षण कर लेता है। इस काम के लिए वह केवल काग्ज़ी-कार्यवाही से हो सन्तुष्ट नहीं होता वरन् श्रपने प्रतिनिधि भेजकर उन योजनाम्रों की भली-भाति जॉव-पड़ताल करा लेता है। श्रिग्ण देने के बाद भी वेंक समय-समय पर इस बात की जाँच करता रहता है पा नहीं। श्री होर ने जो, वैंक के उपाध्यक्त थे, श्रपने व्याख्यान में बतलाया या कि कोई भी श्रृण किसी सदस्य-देश को तब तक स्वीकार नहीं किया जा रहा है या नहीं। श्री होर ने जो, वैंक के उपाध्यक्त थे, श्रपने व्याख्यान में बतलाया या कि कोई भी श्रृण किसी सदस्य-देश को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब कि (१) उस योजना की जिसके लिए श्रुण लिया जा रहा है, श्रृण लेने वाले सदस्य-देश के श्राधिक-निर्माण में कठिन श्रावश्यकता ही न हो (२) वह योजना निरिचत समय में पूर्ण हो जाने योग्य न हो, (३) उस योजना पर

विशेषक्षों की सम्मित न लें ली गई हो। श्री होर ने भारत श्राकर इस बात को स्पष्ट किया कि "वैंक श्रिक उपयोगी तथा श्रित श्रावश्यक योजनाश्रों पर ही सबसे पहिले विचार करता है श्रीर यह भी देखता है कि श्रिण लेने वाला सदस्य-देश श्रृण लेकर निश्चित समय के पश्चात् उसे लीटा भी सकेगा या नहीं।"

बैंक ने २५ जून १६४६ से अपना कार्य आरम्भ किया। दिसम्बर १६४८ तक कुल १६ देशों ने ऋण लेने के लिए आवेदन पत्र मेजे जिनमें से फ्रांस को २५० मिलियन, नीदरलैंग्ड्स को १६५ मिलियन डॉलर, मैक्सिकों को दो ऋण ३५ मिलियन डॉलर तथा फिलियाइन्स को १५ मिलियन डॉलर के ऋण दिए गए। ३० अक्टूबर सन् १६४६ तक बैंक ने जो ऋण दिए यह अगले एउ पर दी हुई तालिका से स्पष्ठ ई—

### विश्व वैंक और भारत

भारत ने बैंक से अभी तक तीन ऋण लिए है जो इस प्रकार है---

- १. पिहला ऋण ३,४०,००,००० डॉलर का संयुक्त राज्य तया कनाडा से रेलवे-एंजिन खरीदने के लिए लिया गया था। यह ऋण १५ वर्ष की अविधि का है। इस पर ३% ब्याज तथा १ प्रतिशत कमीशन प्रतिवर्ष भारत को देना है। इस ऋण का भुगतान अगस्त १६५० से आरम्म हुआ। इस ऋण में से १,७०,००,००० डॉलर की खरीद केनेडा से तथा १,००,००,००० डॉलर की खरीद अमेरिका से करना निश्चित किया गया था तथा शेप आवश्यकता के लिए रख दिया गया था। यह ऋण १८ अगस्त १६४६ को मिला था।
- २. दूसरा ऋग १,००,००,००० डॉलर का २६ सितम्बर १६४६ को कृषि विकास एवं सुधार के लिए स्वीकृत किया गया था । इसकी अविधि ७ वर्ष है । इस पर २५% व्याज तथा १ प्रतिशत कमीशन प्रति वर्ष लिया जायगा । इसका भुगतान १ जून १६५२ से आरम्म होगा । इस ऋग से भारत सरकार ने अमरीका से ट्रेक्टर खरीदे हैं जो बंजर भूमि को कृषि-योग्य बनाने में काम आ रहे हैं ।
- ३ तीसरा ऋगा १५ श्रप्रैल १६५० को १८५ मिलियन डॉलर का दामोदर घाटी योजना के अन्तर्गत कोकारो बिजली-घर बनाने के लिए दिया

| तक प्रयोजन के अनुसार दिए गए ऋण | दि हजार अमराक्त डालरा म /                                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 왕                              | हना                                                                                       |
| १६४६                           | (2)<br>( <b>2</b><br>( <b>2</b><br>( <b>2</b><br>( <b>3</b><br>( <b>3</b><br>( <b>3</b> ) |
| श्रमस्यर                       | •                                                                                         |
| 0                              |                                                                                           |

į

|             |               |                |               | 1d:                                   | (ব      | d.     | £0 -             | બા∢         | . 41   | 1150   | CI.      |       |                      |       |              |                                                   |
|-------------|---------------|----------------|---------------|---------------------------------------|---------|--------|------------------|-------------|--------|--------|----------|-------|----------------------|-------|--------------|---------------------------------------------------|
|             | योग           |                | 2,40,000      | 3,33,000                              | 000000  | 84,000 | 89,000           | 87,70°      | 9,000  | 000,24 | 64,000   | 00067 | 62,400               |       | 2067         | १,४५७ ं ७,३४,६००                                  |
|             | श्रन्यान्य    | ŧ              | 1             |                                       |         |        |                  | ٥<br>٢<br>٢ | 8,980% |        |          |       | %G,¥°00              |       |              | . ๑`ห <b>ஃ</b> ํ ኔ                                |
| ाव्युन साम् | ग्रागट,विजन्त | मित्रन का यत्र | 800           |                                       |         |        | 000%             | 2,000       | ११,५६३ | 38,900 | 42,560   |       |                      |       |              | 33,000 45,000 248,000 2,000,040 2,55,500 2,00,243 |
|             | नावाचाः       | ন              | 33,300        |                                       |         |        |                  |             |        |        | 27.2%    | , ,   | 3%,000               |       |              | १, प्रह, पर                                       |
| म           | यंत्र         |                | 000"22        |                                       |         | 00'4'0 | 80,300           | 22,640      |        |        |          |       |                      |       | 3,600        | 6,08,040                                          |
| उद्योग      | म्बन्धि साल   | 201            | 0 300 20X 400 | 00000                                 |         |        |                  |             |        |        |          |       |                      |       |              | 24.2,800                                          |
| क्रपि       | मंत्र +       | नहरकेयघ        |               |                                       | 00 7 0  | 5      |                  |             | r<br>L | 2      |          | 2     | 7,000                | 00000 |              | 45,80c                                            |
| A.          |               | क्षेत्रमास     | 27.0          | ,,                                    |         |        | )<br>)<br>)<br>) |             |        |        |          |       |                      |       |              | 37,000                                            |
| प्रयोजन—    | 4             | य              |               | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | मादरल उ | 69414  | लाक्तमज्ञ ।      | विल्लानम    | મિનલ   | निवा   | मुक्साका | मा जल | कालाक्त्वना<br>विकास | मारत  | युगोस्तोविया | योग                                               |

वृक्त ने ये माग प्रपनी प्रामी से दिए तथा दूसरे मागों की गारटी भी की। श्वामी ५० मिलियन बॉलर के माण और मिलने वाले हैं।

गया है। इस ऋरण की श्रविध २० वर्ष है। इस पर ३% व्याज तथा १% कमीशन प्रति वर्ष दिया जायगा। इसका भुगतान १ श्रप्रैल १६५५ से श्रारम्भ होगा।

इस प्रकार वैंक से भारत ने कुल मिलाकर ६,२५,००,००० डॉलर के ऋण लिए हैं, जिनमें से १२,००.००० डॉलर रह करा दिए। अब भारत को ६,१३,००.००० डॉलर के ऋण चुकाने वाकी हैं। ये ऋण हमारी औद्योगिक एवं अन्य विकास की योजनाओं को देखते हुए वहुत कम हैं। अभी गत वर्ष वैंक के प्रधान मि० ब्लेक ने भारतका दौरा करके घोषित किया था कि 'भारत के साधन प्रचुर हैं और इनका विदोहन करने के लिए बैंक और भी ऋण दे सकेगा।' इससे जात होता है कि बैंक में भारत के प्रति साख बनी हुई है। सरकार को चाहिए कि चौथे ऋण के लिए बैंक से वातचीत करके विकास की योजनाओं को प्रगति दे।

वैक के सामने अविकसित देशों के आर्थिक विकास की वही भारी समस्या है। वैंक को इन देशों की स्रोर काफी ध्यान देना चाहिए। यदि शीघ ही इन देशों के श्राधिक-विकास के लिए सही कदम नहीं उठाया गया तो वे शीघ ही समाजवादी अर्थ-तन्त्र की श्रोर भुक जाऍगे। चीन के श्राधिक विकास के लिए रूस ने १% ब्यान दर पर ऋण दिया है। श्रतः बैंक को भी उदार होकर ऐसे पिछड़े राष्ट्रों को म्रार्थिक सहायता देनी चाहिए। अब तक जो कुछ हुआ है उससे तो यह स्पष्ट है कि विश्व बैंक श्रपने प्रकार की एक श्रद्भुत संस्था है जो संसार के म्राधिकाश राष्ट्रों को, जो युढ़ के कारण लुझ हो गए हैं, सहायता देती है। सभी राष्ट्रों के श्रार्थिक विकास श्रीर पुनर्निर्माण के उद्देश्यों को लेकर चलने वाली यह पहली ही संस्था है। यह एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा निटल्ली पूँजी राष्ट्रों के हित में काम लाई जा सकती है। यह एक प्रकार का ऐसा सुरचित पुल है जिसके द्वारा पूँजीपितयों की पूँजी अन्तर्राष्ट्रीय-त्तेत्र में पहुँचती है। वैक राष्ट्रों के श्रार्थिक श्रीर राजनैतिक स्वास्थ्य को बल देने वाली संस्था है जो युद्ध के कारण बिगड़ गया था। बैंक एक प्रकार का संघ है जिसमें श्रनेक राष्ट्र सदस्य हैं ख्रीर सब सदस्य मिलकर ऋण लेने वाले सदस्य का भार बॉट लेते हैं। लार्ड कीन्स ने इसके विषय में एक वार कहा था, "इस संस्था से होने

वाले लाभो को आसानी से नहीं आँका जा सकता। राष्ट्रों के विकास के लिए इससे उन्हें साधन प्राप्त होंगे; लेनदार तथा देनदार में पारस्परिक-सहयोग होगा—भुगतान-संतुलन होगा। इतने वड़े पैमाने पर संसार के प्रश्न को एक साथ लेकर चलने वाली संस्था आज से पहिले कभी स्थापित नहीं हुई।''

वैंक का मविष्य श्रन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोष की सफलता पर निर्भर है। वैंक तभी सफल हो सकता है जबिक श्रन्तर्राष्ट्रीय-मुद्राश्रों मे पारस्परिक परिवर्षता (Convertibility) हो श्रीर यह बात कोष की सफलता पर निर्भर है। वैंक की सफलता उसके प्रवन्ध एवं संचालको की विशेषताश्रो पर भी निर्भर है, लेनदार देशो की राजकोषीय नीति पर भी निर्भर है, एवं युद्धोत्तर-काल में सभी राष्ट्रों की ईमानदारी पर भी निर्भर है। प्रत्येक शृष्ण की जमानत व साख ऋण लेने वाले सदस्य-देश की भुगतान करने की इच्छा एवं शक्ति ही है। परन्तु यदि उधार लेने वाला ही श्रपनी नीयत गिरा दे तो संसार की कोई भी संस्था तथा कितन ही राष्ट्रों का कितना ही सहयोग सफल नहीं हो सकता।

जो कुछ भी परिस्थित श्राज है उससे तो यही कहा जा सकता है कि बेंक विश्व के श्राधिक वल्याण की भावना लेकर श्राया है। संसार में उत्पादन के लिए साधनों की कमी नहीं, जन-संख्या का श्रभाव नहीं श्रीर इच्छा की भी कमी नहीं, कमी केवल पूँजी की है। परन्तु केवल पूँजी भी श्रकेली सहायता नहीं कर सकती। श्रावश्यकता तो राष्ट्रों को पारस्परिक सम्पर्क में लाने की है। बेंक का उद्देश्य राष्ट्रों तथा पूँजी दोनो को समीप लाना है। श्रतः यदि राष्ट्रों ने मिलकर सहयोग किया तो जो बुछ श्राज श्रावश्यकता है मिलकर रहेगा—स्थायित, उन्नति ए दंप्रगति।

## ३७—हमारी वर्तमान मौद्रिक व्यवस्था गुद्रा-मंडी के दोप

हमारी वर्तमान मौद्रिक-व्यवस्था देश के वेन्द्रीय वेंक—रिज़र्व वेंक स्रॉफ इंडिया द्वारा प्रवन्धित होती है। देश मे तीन प्रकार की मुद्राऍ प्रचलित हैं— (१) धातु-मुद्रा, (२) पत्र-मुद्रा, (३) साख-मुद्रा।

धातु-मुद्रा श्रर्थात् सिक्के सरकारी टकसालो मे बनाए जाते हैं। जनता को धातु के बदले में सिक्के बनवाने का श्रिषकार नहीं मिला हुश्रा है—केवल सरकार के लेखे पर ही सिक्के बनाकर चलाए जाते हैं। छोटी-बड़ी राशि के श्रनेक प्रकार के सिक्के देश में काम श्राते हैं, जिनमे रुपया, श्रटली, चवली, दुवली, इकली, श्रधला श्रीर पैसा सम्मिलित हैं। द्वितीय युद्ध से पूर्व एक समय या जबिक रुपया, श्रटली, चवली तथा दुवली चाँटी की बनी होती थी, परन्तु श्राज तो ये सब गिलट की बनाई जाती हैं। युद्ध काल में चाँदी का श्रमाव होने के कारण ऐसा करना पड़ा था। जनवरी १६४२ से दो पैसे का सिक्का, जिसे श्रधला कहते हैं, बनने लगा है। पैसे ता वे के बने होते हैं। सिक्को का लेखा रिज़र्व वैक श्रांफ हण्डिया के पास रहता है। देश मे रुपया ही प्रामाणिक-सिक्काएँ तथा प्रमुख-मुद्रा माना जाता है। इसके श्रितिरक्त ग्रन्य सिक्के सहायक-सिक्के कहे जाते हैं।

१६३५ में रिज़र्व वैक ग्रॉफ इिएडया बनने पर नोट चलाने का काम इसी बेंक को साँप दिया गया। ग्रव यही बैंक नोट चलाती है। इस समय हमारे देश में परिवर्तनीय ग्रीर श्रपरिवर्तनीय दोना प्रकार के नोट चलते हैं। २, ५, १०, १०० सपये के नोट परिवर्तनीय-नोट हैं जिनके बदले में रिज़र्व-वैक सिक्के देने का बचन देती है। १ स्पये के नोट श्रपरिवर्तनीय-नोट हैं जिन्हें भारत सरकार का वित्त-विभाग छाप कर चलाता है। एक श्रीर दो रुपये के नोट दितीय युद्धकाल में चलाए गए थे ग्रीर श्राज भी चलते हैं। एक स्पये के नोटो के बदले में सरकार सिक्के देने का बचन नहीं देती। प्रतिनिधि रूप कागज़ के नोट (Representative Paper Money) इमारे देश में नहीं चलते।

नोट चलाने के लिए श्रव हमारे देश में "वैंकिंग-सिद्धान्त" का पालन किया जाता है जिसके श्रनुसार देश के केन्द्रीय-वैंक (रिज़र्व वैंक श्रॉफ इण्डिया) को नोट चलाने का एकाधिकार मिला हुश्रा है। रिज़र्व वैंक बनंने से पहिले देश में "करेसी-सिद्धान्त" का पालन किया जाता था जिसके श्रनुसार सरकार ने नोट चलाती थी।

नोट छापकर चलाने मे रिज़र्व वैंक श्रॉफ इंग्डिया "श्रानुपातिक-कोप प्रणाली" का पालन करती है। इस प्रणाली के अनुसार नोट चलाने से पहिले रिज़र्व वैक को नोटो के बदले में एक संचित-कोप रखना पड़ता है जिसमें सोना, सोने के सिक्के, विदेशी-सिक्यूरिटीज़, रुपया तथा रुपये की सिक्यूरिटीज़ रक्ती जाती हैं। चलाए जाने वाले नोटो के कुल मूल्य के बदले मे संचित-कीप का कम-से-कम ४०% भाग सोना, सोने के सिक्के तथा विदेशी-सिक्यूरिटीज़ में रखना पड़ता है। इसमे भी हर समय कम-से कम ४० करोड रुपये के मूल्य का सोना या सोने के सिक्के रखना श्रनिवार्य है। संचित-कोप का रोप ६०% भाग रुपया; रुपये की सिक्यूरिटीज़ या श्रन्य देशी बिलो में रक्खा जा सकता है। १९४६ से पहिले, जब अन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोप नहीं बना था, रिज़र्व बैक को अपने संचित-कोप में स्टलिंग सिक्यूरिटीज़ रखकर उनके वल पर नोट चलाने का त्र्यधिकार था । परन्तु जद भारत श्रन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोप का सदस्य हो गया तो रिज़र्व बैक केवल स्टर्लिङ्ग सिक्यूरिटीन के वल पर ही नहीं वरन् श्रन्तर्राष्ट्रीय-मुद्रा-कोप के सब सदस्य-देशो की सिक्यूरिटीज़ के बल पर नोट चला सकता है। ग्रव हमारे देश की नोट-व्यवस्था काफ़ी लोचदार है। चूँ कि १ जनवरी १६४६ से रिज़र्व बैक श्रॉफ़ इण्डिया का राष्ट्रीयकरण हो गया है इसलिए रिज़र्व वैक द्वारा नोट चलाने का उत्तरदायित्व श्रव सरकार का भी उत्तरदायित्व बन गया है।

संचेप में भारत की वर्तमान नोट-व्यवस्था की मुख्य-मुख्य वाते ये हैं :-

- (१) परिवर्तनीय श्रीर श्रपरिवर्तनीय दोनो प्रकार के नोटों का चलन,
- (२) नोट चलाने के वैंकिंग सिद्धान्त का पालन, तथा
- (३) 'श्रानुपातिक-कोप' प्रणाली के श्रनुसार नोटो का प्रचलन । इन तीनों विशेषताश्रों के कारण देश की नोट-व्यवस्था में लोच ग्रा गई है।

#### साख-व्यवस्था

भारत में साख-व्यवस्था इतनी उन्नत नहीं हैं जितनी अमरीका तथा यूरीप के श्रन्य देशों में पाई जाती है। न तो हमारे देश में बहुत सी साख-संस्थाएँ (बैंक श्रादि) हैं त्रीर न साख-मुद्रा (चेक, बिल श्रादि) का ही त्रधिक चलन है। देश के कुछ व्यापारिक केन्द्रों में जैसे बम्बई, कलकत्ता, दिल्ली, कानपुर श्रादि में साल-संस्थाएँ भी हैं ऋौर साख-मुद्रा का भी प्रचार वढ़ गया है; परन्तु देश के श्रान्तरिक भागो में साख का लेन-देन व साख-मुद्रा का चलन ना के बराबर है। इसका कारण यह है कि हमारे देश की श्रिधिकांश जनता श्रिशिनित है—वे लोग चेकों, विलो तथा अन्य साख-मुद्रास्रो का लिखना तथा उनका प्रयोग करना ही नहीं जानते । दूसरे, यहाँ के लोग राशि को इकडा करके संचित करने में विश्वास करते हैं। वे न तो श्रापस मे ही उघार लेते-देते हैं श्रीर न वैंकों में ही जमा करते हैं। वैंकों ने भी साख-व्यवस्था को उन्नत वनाने का श्रिधिक प्रयास नहीं किया है। जिन वैकों ने साख के लेन-देन किए भी वे व्यापार की परिस्थिति से घोखा खाकर नष्ट हो गए । इमारे देश में साख उन्नत न होने का सबसे बड़ा कारण यह है कि पिछले वर्षों मे हमारे देश की वैकिंग-व्यवस्था वडी ब्रस्त-व्यस्त रही। न तो देश मे कोई केन्द्रीय बैंक था जो साख-नियंत्रण का काम करता श्रीर न वेंकिंग कम्पनी कानून ही था जो वेंको पर ग्रंकुश रखता। श्रव हमारे देश मे केन्द्रीय वैक भी है श्रीर वैंकिग कानून भी वन गया है। श्रव केवल एक बात की श्रावश्यकता है कि लोगों को साल्र ननाकर उनको साख-मुद्रा का प्रयोग सिखाया जाय तभी देश की साख-च्यवस्था उन्नव बनाई जा सकेगी।

भारतीय मद्रा-मण्डी के दोप

भारतीय मुद्रा-मरडी कई भागों में विमाजित है। इन भागों में न तो संगठन है श्रीर न श्रापसी सहयोग ही है। इतना ही नहीं, इस मएडी में कुछ श्रद्ध तो ऐसे हैं जिनमें पारस्परिक सहयोग तो द्र, उल्टी प्रतियोगिता है। स्वदेशी बैंकरों तथा व्यापारिक बैंकों में पारस्परिक प्रतियोगिता रहती है श्रीर वे स्वतन्त्र रूप से रुपये का लेन-देन करते हैं। इसी के साय-साथ इम्पीरियल वैंक भी 50~80

त्रम्य न्यापारिक वैंकों का प्रतियागी है क्योंकि इस वैंक को कानून से कुछ विशेष अधिकार तथा सुविधाएँ मिली हुई हैं।

मुद्रा-मरही मे ऋग्-प्रदायक संस्थाओं का अभाव है। पार्चात्य देशों की मिति कोई भी सस्थाएँ ऐसी नहीं हैं जो विभिन्न व्यवसायों श्रौर उद्योगों की आवश्यकतानुसार राशि की पूर्ति कर सके। ऋग् देने के लिए सुद्रामरही में आवश्यक मात्रा में राशि भी नहीं रहती। सुद्रामरही में न लोच है श्रौर न स्थायित्व ही है।

मराडी के विभिन्न त्रागा का किसी भी प्रकार सहयोग न होने के कारण ज्याज की दरों में बहुत उच्चावचन रहता है। कही पर ज्याज-दर ऊँची होती तो कही बहुत नीची। इसी प्रकार किसी ज्यवसाय में ऊँची होती है तो किसी ज्यवसाय में नीची दर पर उधार मिलता है।

मराडी में बेंकिंग सुविधात्रों का भी त्राभाव है। देहातों में जहाँ बैंकों की बहुत ग्रावश्यकता है, बैंक हैं ही नहीं। हमारें यहाँ ६२,५०० व्यक्तियों के पीछें एक बैंक-कार्यालय है जबकि श्रमेरिका में ७००० व्यक्तियों के पीछें एक बैंक कार्यालय है। १

अन्य देशों की भाँति हमारी मुद्रा-सण्डी में विलों का बहुत ही कम उपयोग होता है तथा विलों की कटौती की सुविधाएँ भी नहीं हैं क्योंकि रिज़र्व बैंक केवल उन्हीं विलों की कटौती करता है जो मान्य हों तथा उसके द्वारा निर्धारित शर्तों के अनुसार हो।

<sup>ै</sup> ग्रामीय वैंकिंग जींच कमेटो रिपोर्ट-पृ० सं० २४०

# ३८--- आन्तर्राष्ट्रीय प्रांगण में हमारा रुपया

## ( एक नवीन परिवर्तन )

श्रन्तर्राष्ट्रीय मीद्रिक च्रेत्र मे हमारा रुपया सदैव से इंगलैएड की मृद्रा --स्टर्लिंग के साथ वॅघा हुआ रहा। भारत के शासक-अप्रेजों ने देश में राज-नैतिक ग्राधिपत्य तो जमाया ही साथ ही साथ देश की मुद्रा-व्यवस्था को इस प्रकार संचालित किया कि इस भौद्रिक चेत्र में भी उनका में ह देखते रहे। जैसे श्रीर जब वे चाहते तैसे श्रीर तभी हमारे रुप्ये की विनिमय-दर मे फेर-बदल कर दिया करते थे। हमारे रुपये का भाग्य विदेशी मुद्रा के साथ वॅघा हुआ था। जब-जब उस मुटा में कोई फेर-बदल होती तो उसका पाप हमारी मुद्रा को भी भोगना पडता था श्रौर इस प्रकार हमारे व्यापार पर भी प्रभाव पडता था। यही कारण था कि १६२० के पश्चात भारत के ग्रानेक व्यापारी दिवालिया वन गए। १६२५ में भी हिल्टन यग कमीशन ने रुपये का भाग्य स्टर्लिंग के साथ बॉधना निश्चित किया था। १६३१ में इगलैएड में स्वर्ण-प्रमाप टूट जाने पर हमारे रुपये को स्वर्ण-हीन स्टर्लिङ्ग के साथ वैधना पड़ा । १६३५ मे रिजर्व देक श्रॉफ इंग्डिया वन जाने पर भी इस परिस्थिति में कोई फेर-बदल नहीं हुई वरन् रिज़र्व बैंक को कानून के अनुसार रुपये के बदले मे स्टर्लिंग की खरीद-वेच करने का दायित्व श्रीर दे दिया गया। उस समय रुपये की विनिमय-दर १ शि०६ पेंस थी श्रीर रिज़र्व बेंक १ शि०६ ३ ह पेस प्रति रुपये की दर से स्टर्लिंग खरीदता तथा १ शि॰ ५३% पेंस प्रति रुपया की दर से स्टर्लिंग वेचा करता था। समय-समय पर अनेक बार रुपये के स्टलिंग के साथ गठवन्धन पर वाद-विवाद होते रहे श्रौर पद्म तथा विपद्म में तरह-तरह की युक्तियाँ दी जाती थी परन्तु कोई परिणाम न निकला । श्रीर भी, रिजर्व बैंक ऐक्ट की धारा ३३ के श्रनुसार यह व्यवस्था कर दी गई कि स्टर्लिंग गिक्यरिटियों के बल पर भारत में नोट चलाए जा सकते हैं। इसी व्यवस्था का तो यह दुष्परिग्णाम था कि गत युद्धकाल में भारत की विदेशी सरकार रिज़र्व बैंक के कोप में स्टर्लिंग सिक्यूरिटियों के ढेर लगाती रही ख्रौर देश में नीट

छाप कर चलाती रही जिससे हमारे देश में मुद्रा-स्फीति हुई, वस्तुत्रों के भाव त्राकाश तक जा लगे श्रीर देशवासियों को वस्तुश्रों के श्रभाव में नारकीय-यातनाश्रों का सामना करना पढ़ा।

परन्तु श्रव परिस्थिति विलक्कल भिन्न है। युद्ध के पश्चात् श्रन्तर्राष्ट्रीय मद्रा-कोप बनने से और भारत सरकार द्वारा उसकी सदस्यता स्वीकार लेने से हमारा रुपया श्रन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक-द्वेत्र में श्रव किसी भी देश की मुद्रा-विशेष के साथ वॅघा हुन्ना नही है। १२ दिसम्बर १६४६ को भारत सरकार ने च्रन्त-र्राष्ट्रीय-मद्रा-कोप की सदस्यता स्वीकार की श्रौर उसी दिन से इमारा रुपया त्वतंत्र हो गया। कोप के विधान के श्रानुसार रुपये का श्रान्तर्राष्ट्रीय मूल्य सोने तथा श्रमरीकन-डॉलरो में व्यक्त करके कोप में निश्चित कर दिया गया। एंक रुपया ० २६८६०१ ग्राम सोने के बराबर घोषित किया गया । दुसरे शब्दों में १ ग्रमरीकन डॉलर २'२०८५२ रुपयो के बराबर निश्चित किया गया। इसी प्रकार कीय के सभी सदस्य-देशों ने श्रपनी-श्रपनी मुद्राश्रों का मूल्य सोने तथा श्रमरीकन जॅलरों में व्यक्त करके कोप के श्रधिकारियों के पास मेज दिया। इस प्रकार ससार के अधिकाश-देशों, जो कीप के सदस्य है, की मुद्राएँ एक प्रकार से सोने से सम्बन्धित हो गईं ग्रीर उनका पारस्परिक विनिमय ग्रानुपात भी सोने के माध्यम द्वारा निकाला जाने लगा । भारत सरकार ने अपने रुपये का जो स्वर्ण-मूल्य रक्खा वही इंगलैगड की सरकार ने १ शि०६ का रक्ला। इस प्रकार सोने के माध्यम को रख कर आज भी १ रुपया १ शि० ६ पे० के समान है। भारत सरकार यदि चाहती तो उस समय श्रपने रुपये के स्वर्ण-मूल्य मे परिवर्तन कर सकती थी ग्रौर श्राज भी वह कोष के नियमानुसार उसमे परिवर्तन कर सकती है। परन्तु सरकार ने श्रपने देश के श्रान्तरिक श्रीर वैदेशिक व्यापार के हित में रुपये के स्वर्ण-मुख्य में परिवर्तन न करना ही उचित् समभा।

रुपये का स्वर्ण-मूल्य निश्चित करने से हमारा रुपया, अन्य मुद्राग्रों की भॉति पूर्ण-रूपेण 'स्वतन्त्र' है। परन्तु 'स्वतन्त्र' शब्द का यह अर्थ नहीं कि कोई भी व्यक्ति स्वेच्छानुसार किसी भी समय कितनी भी मात्रा में श्रीर किसी भी विदेशी-मुद्रा में रुपये को बदलवा सके। 'स्वतन्त्र' शब्द का श्रर्थ तो यह है कि भारत सरकार श्रपने देश के हितों को सामने रखकर रुपये की जिनिमय दर में परिवर्तन कर सकती है। ऐसा करते समय उसे, कोप को छोड़ श्रन्य किसी बाह्य सरकार से श्राज्ञा या श्रनुमित लेने की श्रावश्यकता नहीं है। १६४६ से पिहलें तो रुपये की विनिमय-दर में परिवर्तन करने के लिए इंगलैंगड की सरकार से श्राज्ञा लेना श्रावश्यक था श्रीर स्टर्लिङ्ग में परिवर्तन होने के साथ साथ हमारे रुपये में भी स्वत: ही परिवर्तन हो जाते थे। श्राज यह बात नहीं है। यदि श्राज स्टर्लिङ्ग के मूल्य में कोई घटा-बढी हो या की जाय तो उसका रुपये पर भी प्रभाव पड़े यह श्रावश्यक नहीं है।

कुछ लोग समफते होगे कि चूं कि अपन भी १ रुपया १ शि०६ पे० के बराबर है तो रुपया स्टलिंड्न पर श्राश्रित होगा, यह बात नहीं है । इसका कारण तो यह है कि हमने १ इपये का जो स्वर्ण-मूल्य दिया है वही इंगलैंगड की सरकार ने १ शि०६ पे० का दिया है इसलिए १ रुपया १ शि०६ पेस के वरावर है। दूसरे, हमारा श्रिधकाश व्यापार इंगलैंग्ड तथा स्टर्लिङ्ग प्रदेशीय देशों के साथ होने के कारण हमने श्रदल-बदल तथा भुगतान सम्बन्धी सुविधाश्रो की दृष्टि से श्रपने रूपयेका मूल्य शि० पस में व्यक्त करने की प्रथा बना रक्की है ग्रन्यथा हमारे ऊपर इंगलैएट का या स्टर्लिझ का पहिले की भॉति कोई दवाव या जोर-जबरदस्ती नहीं है। हम जब भी चाहें तभी रुपये का मूल्य स्टिलिङ्ग मे व्यक्त करना बन्द कर सकते हैं। मुद्रा-कोप की सदस्यता के साथ हमारा स्टर्लिङ्ग से नाता टूट गया है। यह नाता टूट जाने के कारण स्त्रव रिजर्व-र्वक श्रॉफ इंग्डिया ऐक्ट की धारास्त्रों में भी परिवर्तन कर दिए गए हैं। ऐक्ट की धाराएँ ४० श्रौर ४१ को रह करके एक नई व्यवस्था की गई है कि रिजर्व वेंक पिहले की भाँति ग्रब केवल स्टर्लिंग ही नहीं वरन् मुद्रा-कोप के मभी सदस्य-देशों की मुद्रात्र्यों का क्रय-विकय कर सकता है परन्तु यह क्रय-विकय २ लाख रुपये से कम मूल्य की मुद्रात्रों का नहीं हो सकता । मुद्राश्रों का कय-विकय वेचल श्रिधिकृत व्यक्तियों के साथ ही किया जा सकता है श्रीर श्रिधिकृत-व्यक्ति वे ही होते हैं जिन्हें सरकार १९४७ के विदेशी-विनिमय कानून के ऋनुमार ऐसा करने के लिए श्रिधिकार देती है। इसी प्रकार ऐक्ट की घारा ३३ में भी परिवर्तन करके यह व्यवस्था कर दी गई है कि वैंक मुद्रा-कोष के सभी सदस्य देशों की सिक्यृरिटीयों के बल पर नीट छापकर चला सकती है। पहिले की भाँति श्रव केवल स्टिलिंग-सिक्यृरिटियों के बल पर ही नहीं कीप के सभी सदस्यों की सिक्यूरिटियों के बल पर नीट छापे जा सकते हैं। ऐक्ट की धारा १७ में मी स्टिलिंग के स्थान पर विदेशी-सिक्यूरिटियों या विदेशी-विनिमय शब्दों का प्रयोग कर दिया गया है। इस प्रकार रिज़र्व बैक एक्ट में फेर-बदल करके हमारे रुपये की स्वतन्त्रता वैधानिक बना दी गई है। स्टिलिंग में रुपये का विनिमय-मूल्य यद्यपि द्याज भी १ शि० ६ पेस है लेकिन हमारी द्याधिक एव मौद्रिक परिस्थिति के अनुसार इसमें परिवर्तन करने का श्रिधिकार हमारी सरकार को है।

१६४६ में स्टर्लिंझ तथा अन्य मुद्रास्त्रों के साथ साथ हमारे रुपये का जो ग्रवमूल्यन किया गया उससे कुछ लोगों को ग्राभी यह संदेह बाकी है कि हमारा रुपया स्वतत्र नही वरन् स्टर्लिंग पर ही श्राश्रित बना हुत्रा है। परनु ऐसा समभाना उनका भ्रम है। जैसा कि रुपये का त्र्यवमूल्यन शीर्पक लेख में वताया गया है, हमारी सरकार ने स्टर्लिङ्ग की देखा-देखी या इंगलैंड के दबाव 🗸 मे श्राकर रुपये का डॉलर-मूल्य कम नहीं किया था। वरन् वह तो स्वतन्त्र-सर-कार का श्रपने स्वतनत्र-रुपये के लिए देश के हित मे एक स्वतन्त्र-कदम था। इंगलैंगड ने डॉलर-संकट को टालने के लिए स्टर्लिंग का श्रवमूल्यन किया था तो इमने भी श्रपने सामने श्राए हुए डॉलर-संकट को दूर करने तथा श्रपने वैदेशिक व्यापार को वढाकर विदेशो मुद्रा कमाने के लिए रुपये का श्रवमूल्यन किया। यदि हमारी सरकार यह उचित समक्तती कि रुपये का अवमूल्यन नहीं करना चाहिए तो त्रावमूल्यन करने के लिए उसे कोई वाध्य नहीं कर सकता था। पाकिस्तान ने श्रवमूल्यन नहीं किया तो क्या किसी ने उसे श्रवमूल्यन करने के लिए वाध्य किया ? श्रवमूल्यन करते समय वित्त-मंत्री ने स्पष्ट कहा था कि रुपये का श्रवमूल्यन किसी भी शक्ति के दबाव के कारण नहीं वरन् देश ो के वैदेशिक व्यापार की वृद्धि के लिए किया जा रहा है।

श्रव कुछ दिनों से फिर पुनर्मू ल्यन की लहर दौड़ने लगी है। लोगों का श्रवुमान है कि स्टर्लिङ्ग की दर में फिर फेर-बदल की जायगी। यदि ऐसा हुआ तो भारत सरकार भी रुपये के साथ वही बन्दर-नीति बरते यह आवश्यक नहीं है। हो सकता है स्टर्लिङ्ग के पुनर्मू ल्यन पर भारत-सरकार भी वैसा ही करे। परन्तु इसका अर्थ यह नहीं होगा कि रुपये का स्टर्लिङ्ग के साथ गठवन्धन है वरन् उसका अर्थ यह समभ्ता चाहिए कि देश के हित में सरकार रुपये की दर में परिवर्तन करने को तैयार है। यदि स्टर्लिंग के पुनर्मू ल्यन पर सरकार उचित न समसे तो रुपये की दर में कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिए। परन्तु इसका निर्णय सरकार देश के प्रमुख व्यापारियों, उद्योगियों तथा अन्य विशेषकों से ताल-मेल रखकर ही कर सकती है। राजनैतिक-स्वतन्त्रता के साथ-साथ मौद्रिक स्वतन्त्रता भी हमारे पास है—हम जैसा चाहें उसका उपयोग करें। यदि हमने इस और स्वतन्त्र डग उठाये तो अवश्य ही अन्तर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रागण में हमारी मुद्रा का सम्मान बहुत बढ़ जायगा।

# ३६—हमारा वैदेशिक व्यापार

## समस्याएँ और सम्भावनाएँ

गत महायुद्ध से उत्पन्न हुई परिस्थितियों के कारण संसार के सन्मुख विभिन्न ग्राथिक समस्याएँ उपस्थित हुईं, जिनके परिणामस्वरूप संसार क पिछला त्रार्थिक संगठन बदल सा गया। त्रामरीका, कनाडा स्रादि कुछ देश ने म्राधिक वैभव ग्रौर समृद्धि प्राप्त की । उनकी ग्रार्थिक स्थिति ग्रौर भी बलवर्ते। ग्रीर विकासमयी बनी । ब्रिटेन तथा यूरोप के देश महायुद्द की विघ्वंसात्मक क्रियाओं के प्रतिफल तथा उपनिवेशों के समाप्त होने से स्रार्थिक संकटका सामना करने लगे। उनके ब्रार्थिक दाँचे ने ची खता ही प्राप्त न की, उसमें विशृद्धलता भी श्राई । उनके श्रांतिरिक्त भारत श्रादि श्रन्य एशियाई देश है जो स्वतन्त्रता प्राप्त कर श्रपनी श्रौपनिवेशिक श्रर्थ-व्यवस्था को राष्ट्रीय श्रर्थ-व्यवस्था का रूप देने में संलग्न हैं। इस प्रकार महायुद्ध के पश्चात संसार कें। तीन भिन्न भाग विविध श्रार्थिक ढाँचों को लेकर स्रागे बढ़े। यद्यपि सबका लच्य राष्ट्रीय श्रार्थिक संगठन था, फिर भी उन्होंने भिन्न समस्यास्रों को हल करने के लिए परिस्थितियों के अनुकूल साधनों को अपनाया। ससार के वहुमाग की श्रार्थिक स्थिति को डॉवाडोल देख श्रमरीका इस तथ्य पर पहुँचा कि संसार के लघुभाग की समृद्धि नहुभाग का संकट मिटाये विना ऋधिक समय तक टिकी नहीं रह सकती। अतएव उसने यूरोप के युद्ध से विध्वस्त देशों के स्रार्थिक ढ चि के विखरे हुए श्रवयवों को पुनः संगठित करने में सहयोग दिया। उसके सहयोग के कारण यूरोप के देशों ने श्रपनी श्रर्थ-व्यवस्था का पुनरसंस्थापन श्रति शीघ्र किया । उत्पादन बढ़ने लगा श्रीर श्राज कुछ वस्तुत्रो का उत्पादन संसार की श्रावश्यकता से भी श्रिधिक है। यह सहयोग श्रव भारत श्रादि श्रन्य एशियाई देशों को भी प्राप्त होने लगा है। जहाँ तक भारत का सम्बन्ध है वह इस सहयोग द्वारा कृषि श्रीर खद्योग का विशेष ज्ञान प्राप्त कर उनके उत्पादनों में वृद्धि ग्रवश्य ही करेगा। इससे ग्रज के श्रायात में कमी श्रीर निर्मित वस्तुत्रों के निर्यात में वृद्धि की श्राशा की जा सकती है।

ब्रिटेन श्रादि ग्रन्य देश श्रमरीका के सहयोग पर ही निर्मर न रहे । उन्होंने घरेलू उत्पादन को बढ़ाने तथा युद्ध के अनन्तर खोई हुई मंडियों को फिर प्राप्त करने के लिए राज्यकर (फिसकल ) तथा चलन (मोनेटरी) दोनो ही साधनों को भ्रापनाया । भ्रायात न्यूनतम श्रावश्यकताश्रो के श्रनुसार नियमित किया गया श्रीर निर्यात को हर प्रकार से बढ़ावा दिया गया; किन्तु, युद्ध-काल में मुद्रारफीति श्रीर वस्तु तथा सेवाश्रो की श्रलम्यता के कारण उपभोक्ताश्रों की संचित माँग विरफ़्टित हो उठी श्रीर फलस्वरूप, श्रायात में भी वृद्धि होने लगी। इससे लेखा-संतुलन की कठिनाई उपस्थित हुई। इसे दूर करने के लिए सभी व्यापारिक घाटेवाले देशों ने कुछ कारेवाहियों कीं, जिसमें महत्वपूर्ण स्थान विनिमय श्रीर परिमाणात्मक निर्वत्घनों का है। ये दो निर्वत्धन श्रमरीका श्रादि देशों में भी बरते जा रहे हैं। भारत श्रादि कई देशों ने नुद्रा का श्रव-मूल्यन किया । इससे लेखा-संतुलन की कटिनाई कुछ समय के लिए द्र श्रवश्य हो गई परन्तु विदेशी माल की एक इकाई के लिए उन्हें एक तिहाई माल श्रिधिक देना पड़ा। संसार के प्रायः सभी देशों ने युद्ध से पूर्व कुछ देशों में बरती जानेवाली द्विदेशिक व्यापार-प्रणाली को श्रपनाया। इस प्रणाली के श्रन्तर्गत कोई भी दो देश पारस्परिक समभौता करते हैं श्रीर श्रपनी श्रावश्य-कता के अनुसार श्रायात-निर्यात के 'कोटा' निश्चित करते हैं। कहा जाता है कि इस प्रकार के नियमित व्यापार से लेखा-संतुलन में सरलता होती है। भारत का व्यापार त्राभी स्वतन्त्र नहीं है। भारत सरकार श्रपनी नीति वदलने में देर नहीं करती और द्विदेशिक सममौता को व्यान में रखते हुए लायसन्स देती है। इस सूद्भ वर्गन से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्रान संसार का न्यापार राज-नैतिक श्रीर श्रार्थिक परिश्यित के श्रनुकुल नियमित श्रीर नियंत्रित है।

संसार की आम समस्याओं के अतिरिक्त भारत के सामने कुछ विशेष समस्याएँ भी आई' जिनके कारण उसके व्यापार के ढों चे में वड़ा अन्तर आया। युद्धकाल में उपभोक्ता वस्तुओं के आयात मे कमी होने से घरेलू उद्योगों को बढ़ावा मिला। भारतीय उद्योगपितयों ने समय से लाम उठाया और उद्योगों के विकास के साथ नये उद्योगों को भीस्थापित विया। युद्ध के पश्चात् भारत से उपभोक्ता वस्तुएँ भी निर्यात होने लगीं। १६४६ के आयात-निर्यात के देशनांकों से ज्ञात होता है कि ज्ञायात का देशनांक २४४ श्रौर निर्यात का २६० था (१६३८-१००)। दुःख है कि राजनीतिक परिस्थिति ने साथ न दिया श्रौर व्यापार की गति गिरने लगी। देश-विभाजित होते ही भारत के श्रायिक संगठन में ऐसे परिवर्तन ग्राये जिनका व्यापार पर गहरा प्रभाव पड़ा। यह भारत के व्यापार का एक महत्वपूर्ण श्रध्याय है जिसमें उसके श्रायात-निर्यात की नई कहानी श्रारम्भ होती है। उसे पटसन, रूउं श्रौर श्रज्ञ के लिए विदेशों पर श्राशित होना पडता है। यह सत्य है कि वह श्रपनी श्रावश्यकताश्रों की पूर्वि के लिए विकट प्रयास कर रहा है श्रीर पटसन तथा रूउं के उत्पादन को काफी श्रिषक बढ़ा लिया है। श्रज्ञ का प्रश्न ही उसकी श्रार्थिक स्थित की एक विचित्र पहेजी बना हुआ है। निम्न तालिका भारत के बढ़ते हुए व्यापार को वताती है:—

### मूल्य का देशनांक

|       | প্ত        | ायात           |         |     |                  | निर्या | त       |     |
|-------|------------|----------------|---------|-----|------------------|--------|---------|-----|
| साल   | खाद्यवस्तु | कच्चा          | निर्मित | कुल | खा <b>यवस्तु</b> | कच्चा  | निर्मित | कुल |
|       | व तम्बाक्  | माल            | माल     |     | व तम्वाक्        | माल    | माल     |     |
| १६४६* | १०७        | १०४            | 52      | ٤६  | ११०              | १०२    | ७3      | १०१ |
| १९५०  | १०४        | ११३            | १६      | १०३ | १२७              | ११४    | १०३     | ११० |
| १९५१* | ११२        | <b>શ્પ્ર</b> હ | १२०     | १२७ | १५५              | १४५    | १६४     | १५७ |

#### मात्रा का देशनांक

 \$E\forall \text{\*}
 \$\forall \text{\$\forall \text{\$\

उपर्यु क तालिका भारत के आयात-निर्यात के मूल्य तथा उसकी प्रमात्रा के पिछंते तीन सालों में घटाव-बढ़ाव को प्रदर्शित करती है। साथ ही वह हमारे व्यापार के ढाँचे पर भी प्रकाश डालती है। घटाव-बढ़ाव का एक मात्र

<sup>×</sup> दस माह की श्रीसत

कारण देश की मॉग श्रौर प्रदाय शक्ति ही नहीं है, इस सम्बन्ध में संसार की प्रदाय हियति, वस्तुत्रों का मूल्य तथा राजनैतिक वातावरण—ये सभी बातें व्यान देने योग्य हैं।

किसी भी देश का श्रायात श्रीर निर्यात उसके श्रार्थिक ढाँचे पर निर्भर है। भारत की वर्तमान श्रार्थिक स्थिति पर ध्यान देने से उसे न पिछुड़ा हुश्रा देश ही कहा जा सकता है श्रीर न उसका नाम उन्नतिशील देशों की सूची में ही श्राता है। उसने उपभोक्ता वस्तुश्रों के उत्पादन में श्रात्म-निर्मरता प्राप्त करली है श्रीर श्रव वह वही मशीनों तथा कलों के लिए कारखाने स्थापित कर रहा है। इस श्रीद्योगिक उन्नति के कारण उसके न्यापार के ढाँचे में भी परिवर्तन श्राया। उसके निर्यात की सूची से कुछ मदें श्रीमल हो चुकी हैं श्रीर श्रनेक की प्रमात्रा में कमी श्रा गई है। निम्न-तालिका निर्यात की स्थित प्रस्तुत करती है:—

#### कुछ वरतुष्टों का निर्यात ( मासिक श्रीसत ) ( प्रमात्रा )

| वस्तु                 | 3838       | १९५०  | १९५१        |
|-----------------------|------------|-------|-------------|
| रुई (०००टन)           | X          | ३     | २'५         |
| स्ती कपड़ा (करोड़ गज) | 3.€        | €.3   | 3.5         |
| बोरी (नं० करोड़)      | છ° ક       | 3.8   | ź. <i>ż</i> |
| हयसेन (करोड़ गज)      | १०.८       | ह-३   | 6.0         |
| मूँगफली (००० टन)      | ધ્         | 7     | ጸ           |
| श्रलसी "              | ય          | પ્    | ą           |
| खाल "                 | २          | ۶     | ર પ્        |
| लोहा "                | પ્         | ₹     | પ્          |
| मैगनोज ''             | <b>૪</b> ૫ | · ₹१  | ३०          |
| ग्रमरक (टन)           | ११५०       | १३५०  | २५८०        |
| चाय ''                | १८३५४      | १४७३२ | १५१७६       |
| लाख ''                | १७५०       | २५५०  | 2000        |

इन वस्तुओं के श्रांतिरिक्त सिलाई की मशीने, काँच का सामान, चीनी, खेती के श्रीजार, बिजली का सामान, ऊनी कपड़ा, दरो, रसायन श्रांदि कई निर्मित वस्तुऍ विदेशों को मेजी जाती हैं।

यों तो छोटा बड़ा विविध प्रकार का सामान त्रायात किया जाता है, मुख्य उपमोक्ता बस्तुएँ निम्न तालिका में दर्शित की गई हैं:—

#### कुछ वस्तुओं का आयात (मासिक औसत)

(प्रमात्रा)

| वस्तु                   | 3838   | १९५०  | १९५१* |
|-------------------------|--------|-------|-------|
| कागज (टन)               | ६६५०   | ५४५०  | ६५५०  |
| रुई कपड़ा (०००गज)       | १७     | १७    | १३    |
| स्ती कपड़ा (००० गज)     | ७६१३   | ५७४   | ७६७   |
| स्त (००० पौंड)          | १६७५   | २६२   | 308   |
| मिट्टी का तेल (००० गैलन | )१६०२० | १८५४८ | 35०स  |
| पेट्रोल                 | १४०२१  | १६१५४ | १७७१६ |
| खाद (००० टन)            | १७     | ४०    | ११    |
| শ্মন                    | २१३    | १३२   | ३३८   |
|                         |        |       |       |

देश के श्रायात की सूची यहां पर समाप्त नहीं हो जाती। भारत की वर्तमान विकासमय श्रीयोगिक नीति पर विचार करने से यह स्पष्ट है कि कुछ उपप्र के मर्दे शीघ ही इस सूची से श्रोक्तल हो जायेंगी। किन्तु देश के प्राकृतिक साधनों पर व्यान देने से यह छिपा न रह सकेगा कि तालिका में कुछ ऐसी मदें हैं जिनका श्रायात मविष्य में बढ़ेगा। इनके श्रितिरक्त भारत मशीन श्रीर उपभोक्ता वस्तुश्रों को तैयार करने के लिए कचा माल भी श्रायात करता है। इनमें से कुछ वस्तुश्रों के श्रायात का ज्ञान निम्न श्राँकड़ों से किया जा सकता है:—

<sup>\*</sup> दस माइ का श्रौसत

#### (करोड़ रुपये) ग्राप्रैल-नवम्बर

| वस्तु            | 3838    | १६५०        | १९५१  |
|------------------|---------|-------------|-------|
| मशीनों को वैलटिग | ۰۰۰ ۰۰۳ | 0*0         | १'३   |
| रसायन            | ६*३     | <b>ቭ.</b> ጸ | १२.६  |
| लोह भागड         | ¥.8     | ₹°१         | 8.5   |
| बिजली के यंत्र   | १०°२    | ₹.⊏         | ६'४   |
| मशीन श्रादि      | ७५.३    | ५७ ६        | ३७°६  |
| फैरस घातु        | €°⊏     | ११७         | १३'५  |
| नान-फरस धातु     | १३°০    | १६°⊏        | १३.प् |
| दवाइयॉ           | ६°२     | ત્ર.દ       | १०.५  |
| लारी, ट्रक आदि   | ४५      | २ १         | १४    |
| मोटरॅ            | २-३     | २°१         | २•७   |

इस प्रकार पिछुले कुछ वर्षों से भारत के आयात-निर्यात का ढाँचा वदल रहा है। भारत अब केवल कच्चे माल का प्रदायक न रह कर उसे चोर वाजार के भाव पर भी खरीद कर स्वयं आयात करता है श्रीर उपमोक्ता आदि वस्तुश्रों को तय्यार कर अपनी आवश्यकता की पूर्ति के बाद विदेशों को भी मेजता है। वि-वर्षीय योजना पर ध्यान देने से यह विदित होता है कि अगले पॉच वर्षों में भारत के व्यापार का ढाँचा आज के सहस्य मिश्रित न रह कर स्पष्ट रूप प्रह्मण करने लगेगा। मारत के आयात की स्ची से रेल के इंजन, कई प्रकार की मश्रीने, मोटर, रसायन तथा अन्य निर्मित माल की प्रमात्रा नहीं के बरावर रह जायगी। साथ ही भारत रूई तथा पटसन में भी आत्म-निर्मर वन जायगा। उसकी निर्यात सूची में मशीन, रसायन तथा अन्य निर्मित माल की संस्या और प्रकार प्रमात्रा दोनों में वृद्धि होगी। यह सब तभो सम्भव है जब भारत में राजनैतिक शांति बनी रहे और सरकार तथा उद्योगपित एक द्सरे के सहयोग द्वारा पंच-वर्षीय योजना को सफल बनायें और देश के उद्योगिकरण को वृहद् श्रीर विशाल रूप दें।

## ४०--राष्ट्रीय आय

#### हमारी प्रति-व्यक्ति आय का एक अध्ययन

किसी भी देश की प्रति व्यक्ति स्राय उस देश के स्रौद्योगिक स्रौर स्रार्थिक विकास की द्योतक होती है। प्रगतिशील राष्ट्रों की वार्षिक श्राय उत्पादन बाहुल्य के कारण स्वतः ही श्रिधिक होती है तथा उद्योग-धन्घों की दृष्टि से पिछड़े हुए राष्ट्रों की उत्पादन-शक्ति कम होने के कारण प्रति व्यक्ति श्राय भी कम होती है। आधुनिक अर्थशास्त्र के सिदातों के अनुसार प्रति व्यक्ति आय सन्चे उत्पादन की ही चोतक नहीं, राष्ट्रीय ऋाय के वितरण पर भी यथेष्ट प्रकाश डालती है । प्रति व्यक्ति त्राय का राष्ट्र की सम्पत्ति के वितरण से विनष्ट सम्बन्ध होता है। राष्ट्र के श्रार्थिक जीवन के उतार-चढ़ाव प्रति व्यक्ति श्राय द्वारा जाने जाते हैं। ग्रार्थिक ग्रायोजन की दृष्टि से श्रार्थिक जीवन के इन परिवर्तनों को जानने के लिए राष्ट्रीय श्राय का ज्ञान प्राप्त करना बहुत ग्रावश्यक है। राष्ट्रीय श्राय के ऋर्षिको द्वारा समाज के रहन-सहन के रतर का पता लगाया जा सकता है श्रीर यह ज्ञात किया जा सकता है कि राष्ट्र के विभिन्न वर्ग उन्नति पर हैं श्रयवा श्रवनित की श्रोर जा रहे हैं। हमारे देश में, जहाँ के निवासियों का रहन-सहन निम्नतर है, जहाँ के लोगों का स्वास्य बहुत गिरा हुस्रा है, जहाँ लोगों को पोषक ब्राहार तो क्या पेट भर भोजन भी प्राप्त नहीं, इस बात की कठिन श्रावरयकता है कि राष्ट्रीय श्राय की वास्तविक स्थिति जानी जाय। ऐसी स्थिति में यदि सरकार राष्ट्रीय श्राय का सही-सही ज्ञान प्राप्त कर सके तो उसे देश की ष्ट्रार्थिक विपमता को दूर करने के लिए कोई भी ठोस क्दम उठाने में काफी योग मिल सकता है श्रौर तभी वह लोगों की कर-स्मता का वास्तविक श्रान प्राप्त करके समता के आधार पर कर-प्रगाली का श्रायोजन कर सकती है।

गत वर्षों में हमारे यहाँ राष्ट्रीय त्राय की वास्तविक स्थिति जानने के श्रनेक प्रयत्न होते रहे हैं। सबसे पहला प्रयत्न १८६७-७० में किया गया था जब डा॰ दादाभाई नोरोजी ने राष्ट्रीय श्राय सम्बन्धी श्रॉकड़े प्राप्त किए थे। इसके

#### राष्ट्रीय आय

पश्चात् समय-समय पर श्रानेक प्रयत्न होते रहे । समय-समय पर प्रति व्यक्ति आय के जो त्रांकड़े प्राप्त किए गए, वे इस प्रकार हैं:—

| वर्ष                          | श्रॉकड़े प्राप्त करनेवाले व्यक्ति या<br>संस्था का नाम | प्रति-व्यक्ति श्राय<br>( रुपयों में ) |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------------------------------|
| १८६७-७०                       | दादाभाई नौरोजी                                        | २०                                    |
| १८८२                          | लार्ड क्रोमर                                          | <b>२७</b>                             |
| <i>६८६ ६</i><br>४ <i>००</i> ५ | क्षाच कामर<br>ई० ए० होने                              | ₹≒                                    |
|                               | हरू ५० हान<br>डिग्वी                                  | १७- <b>⊏</b>                          |
| १८६८                          |                                                       |                                       |
| १८६६-१६००                     | ***                                                   | १२-८                                  |
| १६००                          | कर्जन                                                 | ₹०                                    |
| १६०३                          | सर श्रार० गिफिन                                       | ३०                                    |
| १६११-१२                       | डा॰ बालकृष्यान्                                       | २१                                    |
| १६११                          | ई० ए० होर्न                                           | ४२                                    |
| <b>१</b> ६१३-१४               | वादिया ग्रीर जोशी                                     | 88-2                                  |
| १६००-१४                       | शाह श्रौर खंभाता                                      | ₹⊏                                    |
| १६२१-२२                       | शाह ग्रौर खंभाता                                      | ६७                                    |
| १६२५                          | वकील श्रौर मुरजन                                      | ৬४                                    |
| १६३१                          | फिएडले शिराज्                                         | ६३                                    |
| <b>२६३१-३२</b>                | डा॰ राव                                               | ६५                                    |
|                               | <b>ग्रा</b> मी <b>ण</b>                               | પ્ર                                   |
|                               | नागरिक                                                | <b>१</b> ६६                           |
| <b>१६३७-३</b> ८               | सर जैम्स मिग                                          | પૂદ્                                  |
| 3€3¤-3€                       | 'कॉमर्स' साप्ताहिक के प                               | रक                                    |
|                               | लेख द्वारा १८-१२-१६                                   | ४३ ६६                                 |
|                               | <b>ग्रामी</b> ख                                       | ४७                                    |
|                               | नागरिक                                                | २००                                   |
| १६४२-४३                       | 'कॉमर्स' के एक लेख ह                                  | हारा १४२                              |
| i                             | <b>ग्रामी</b> ण                                       | 83                                    |
|                               |                                                       |                                       |

| वर्षे छाँकडे प्राप्त करने वाले व्यक्ति या | प्रति-च्यक्ति आय |
|-------------------------------------------|------------------|
| संस्था का नाम                             | (रुपयों में )    |
| नागरिक                                    | ४८३              |
| १९४३-४४ दिल्ली के एक साप्ताहिक            |                  |
| 'ईस्टर्न इकॉर्नो मिस्ट'                   | १३६              |
| <b>ś</b> <u></u>                          | १३६              |
| १९४५-४६ , ,,                              | १३७              |
| १६४६-४७ "                                 | <b>\$</b> ₹\$    |
| <i>\$£X0-XZ</i> "                         | १६०              |
| <i>₹</i> £¥≒-¥£ ,,                        | १८६              |

उक्त आॅकड़ों से जात होता है कि समय-समय पर विभिन्न विशेषको द्वारा लिए गए श्रंको मे काफी श्रन्तर श्रीर विपमता है। इसका एक कारण यह है कि समय-समय पर मूल्य-स्तरों में, जिनके ग्राधार पर ये ग्रंक ज्ञात किए गए थे, काफी अन्तर रहता था । दूसरी बात यह रही कि किसी विशेषज्ञ ने अपनी जॉच-पड़ताल का चेत्र छोटा रक्ला श्रीर किसी ने बहुत विस्तृत-किसी ने समूचे भारत के ग्रंक प्राप्त किए तो किसी ने किसी स्थान-विशेष के । इससे ग्रॉकड़ो में अन्तर रहा। एक बात और है। इन ऑकड़ों को निकालने में अन्वेपकों ने पद्मपात से भी काम लिया। जो श्रन्वेपक यह दिखाना चाहते थे कि ग्रांगरेजी राज्य में देश की श्राधिक उन्नति हुई है, वे ऊँचे श्रॉकड़े निकालते रहे श्रीर जों ग्रन्वेपक इसके विषरीत सिद्ध करना चाहते थे, उन्होंने प्रति व्यक्ति श्राय के नीचे श्रॉकड़े निकालने की चेष्टा की। इसके श्रविरिक्त हमारे देश.की श्रक-व्यवस्था भी बहुत दोष-पूर्ण रही है। श्रंक प्राप्त करने की सरल श्रीर वैज्ञानिक पद्धति का श्रभाव होने के कारण प्राप्त किए गए श्रंको को विलकुल विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता। फिर भी जो कुछ स्रॉकड़े इस समय प्राप्त हैं उनके श्राधार पर यही कहा जा सकता है कि भारत की उत्पादन-शक्ति श्रीर इस पर आश्रित राष्ट्रीय आय बहुत कम है। देशवासियों का निम्नतर जीवन-स्तर इस बात का एक प्रमाण है। श्रन्य देशो की तुलना में तो हमारी राष्ट्रीय श्राय बहुत ही कम है। प्रो॰ कोलिन क्जार्क ने विभिन्न देशों की राष्ट्रीय श्राय की तुलना करने के लिए 'श्रन्तर्राष्ट्रीय इकाई' के श्राधार पर प्रति व्यक्ति श्राय के तुलनात्मक श्रॉकड़े दिए थे जो इस प्रकार हैं:—

| देश            | श्रन्तर्राष्ट्रीय इकाई |
|----------------|------------------------|
| श्रमरीका ं     | १३८१                   |
| इंगलैएड        | १०६६                   |
| श्रास्ट्रेलिया | . 850                  |
| फ्रांस         | ६८४                    |
| जापान          | ३५३                    |
| भारत           | २००                    |

हो सकता है कि प्रो॰ क्लार्क के ये श्रॉकड़े नितान्त सत्य न हों परन्तु इसमें सन्देह नहीं कि श्रन्य पाश्चात्य देशों की श्रपेचा भारत में प्रति व्यक्ति श्राय बहुत नीची है।

#### युद्ध का प्रभाव

युद्ध के कारण देश में उद्योग-धंघों को जो प्रोत्साहन मिला श्रीर उसके फलस्वरूप लोगों के रोजगारों में जो बढोत्तरी हुई उससे सामान्यतः यह घारणा बन गई है कि देश की प्रति व्यक्ति श्राय भी बढ़ी है। परन्तु विशेषज्ञों ने १६३६ से १६४५ तक के जो श्रॉकड़े इकहें किए हैं उनसे यह धारणा बिलकुल ग़लत सिद्ध होती है। इस सम्बन्ध में दिल्ली के साप्ताहिक 'ईस्टर्न इकॉनॉमिस्ट' के शोध विमाग ने कुछ श्रॉकड़े संकलित किए हैं। उनसे ज्ञात होता है कि १६३६ में प्रति व्यक्ति श्राय ६७ रुपये थी परन्तु यह घट कर १६४५-४६ में ६३ रुपये रह गई। उक्त पत्र से लिए गए श्रॉकड़ों से यह बात श्रीर भी श्रिधक स्पष्ट होती है—

१६३६-४० ४०-४१ ४१-४२ ४२-४३ ४३-४४ ४४-४५ ४५-४६ १. प्रति-व्यक्ति ६७ ७० ७५ ११२ १३८ १३६ १२७ श्राय (रुपयो में) कु०-१८

- २. निर्वाह-न्यय (बंबई) १०० १०५ ११७ १६० २२७ २१६ २१७ ( श्राधार १६३६ = १०० )
- ३. निर्वाह-व्यय ६७ ६७ ६६ ७० ६४ ६४ ६३ वर्ष्ड से सम्बन्धित प्रतिव्यक्ति श्राय

इस तालिका में बंबई के निर्वाह व्यय को ही प्राधार माना गया है क्योंकि देहातों के सम्बन्ध में जीवन-व्यय के श्रॉकड़े उपलब्ध हैं ही नहीं श्रीर यदि उपलब्ध भी हों तो उनसे सही निष्कर्ष नहीं निकल सकता। देहात में लगभग सात करोड ऐसे व्यक्ति हैं जिनका उत्पादित कृपि-पदार्थों पर कोई श्रिधकार नहीं हैं। वे केवल खेतिहर-मजद्र हैं। उन्हें कृपि-पदार्थों की मूल्य-वृद्धि से कोई विशेष लाभ नहीं हुग्रा है। इस विषय में बुडहेड श्रकाल कमीशन का मत देना श्रावश्यक है। कमीशन का मत है कि साधारण कृषकों को मूल्य वृद्धि से कोई भी विशेष लाभ नहीं मिला है—कुछ वृद्धि हुई है— परन्तु इसके साथ-साथ कृपक ने लगान, किराया श्रीर ऋण चुकाने के लिए श्रपने उत्पादन का बहुत कम भाग बाजार में बेचा है (श्रतः उन्हें मूल्य-वृद्धि से कोई श्रिक लाभ नहीं मिला है)। कमीशन के इस मत पर यह माना जा सकता है कि देहातों में प्रति व्यक्ति श्राय में कोई हास नहीं तो कोई वृद्धि भी नहीं हुई है।

प्रति मनुष्य श्राय के हास के कारण जानने की उत्कंटा होना स्वामाविक है क्योंकि राष्ट्र के जीवन-स्तर को ऊँचा उठाने के सारे श्रायोजन इसी पर निर्मर करते हैं। केवल जर्मनी, जापान श्रीर इटली को छोड़ कर संसार के सभी देश युद्ध-पूर्व के बराबर श्रीचोगिक उत्पादन करने लगे हैं श्रीर हमारा देश श्रागे बढ़ने की जगह पीछे ही हटता रहा है। श्रमरीका मे तो युद्ध पूर्व स्तर से ७० प्रतिशत श्रीर श्राधिक उत्पादन होने लगा है। निस्सन्देह यातायात की कठिनाई, कारखानो की युद्ध कालीन फूट श्रीर श्रीचोगिक इडतालें हमारी उन्नति में बाधक हुई उनके कारण समय-समय उत्पादन कार्य क्का है परन्तु ये सब बातें तो कुछ न कुछ श्रंशों मे प्रत्येक देशा में हुई हैं। हमारे देश में कल पुर्जी की यदि कमी थी तो साथ ही श्रन्य देशों में युद्ध के कारण, जो नाश हुश्रा

उससे हमारा देश वंचित रहा । श्रन्य देशों की तरह हमारा देश भी श्रीद्योगिक उत्पादन में वृद्धि कर सकता था। देश का विभाजन श्रीर तत्जनित कठिनाइयाँ निस्सन्देह एक मुख्य कारण हैं परन्तु विभाजन के पूर्व के श्राँकड़ों से स्पष्ट हैं कि युद्धकाल में भी प्रति-मनुष्य श्राय में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुईं। इससे सिद्ध होता है कि हास के कारण राजनैतिक न होकर श्रार्थिक हैं। हमारे देश के श्रार्थिक हों के वर्तमान सगठन ही हमारी श्रार्थिक समस्याश्रों का मुख्य कारण है। देश के पास प्रचुर मात्रा में प्राकृतिक साधन हैं। इन साधनों का श्रीद्योगिक उपयोग करने के लिए देश में पर्याप्त जनशक्ति हैं। यदि कोई कमी हैं तो केवल श्रार्थिक संगठन की हैं। जब तक यह जन-शक्ति प्राकृतिक साधनों का पूर्ण उपयोग नहीं करती तब तक श्रीधकतम उत्पादन सम्भव नहीं। श्रीमक पूर्ण उत्पाद श्रीर कुशलता से तभी कार्य करेगा जब उसे यह विश्वास हो कि उसे श्रपने श्रम का प्रतिफल श्रवश्य मिल जायगा। दुर्भाग्य से देश में श्रमी ऐसी कोई युक्ति नहीं निकाली गई जिस्से श्रमिक वर्ग में इस प्रकार का विश्वास तथा संतोप उत्पन्न होता। इस प्रकार के विश्वास का श्रमाव श्रीद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव होता। इस प्रकार के विश्वास का श्रमाव श्रीद्योगिक उत्पादन पर बुरा प्रभाव हाल रहा है। यह तथ्य निन्न श्राँकड़ों से स्पष्ट है:—

#### भारत मे श्रीद्योगिक उत्पादन

| वस्तु                        | १६४५-४६        | ४६-४७        | प्रतिशत हास |
|------------------------------|----------------|--------------|-------------|
| सूती कपडा (दस                | ) ven •        | ३⊏६ ३        | १७          |
| लाख गजो मे                   | ) ४५३१         | 4044         | 10          |
| सूत (दस लाख<br>पौंडो में)    | <b>प्</b> ८४   | <i>\$</i> %0 | १४          |
| इस्पात् (निर्मित<br>टन १०००) | , १३३८         | ११६०         | २१          |
| इस्पात् (कचा                 |                |              |             |
| टन १०००)                     | 3355           | ११६६         | 5           |
| कोयला (टन १०००)              | २ <b>६</b> ५४३ | २६२१⊏        | १३          |
| सीमेंट (टन १०००)             | २१४६           | २०१६         | ६           |

| वस्तु          | १९४५-४६ | ४६-४७ | प्रतिशत हास |
|----------------|---------|-------|-------------|
| शक्रर (हंडरवेट |         |       |             |
| १०००)          | १०२३०   | ⊏६६६  | १५          |

अमिक वर्ग के ग्रसहयोग का हमें दूसरा सवृत हडतालों की संख्या तथ. उसके फल स्वरूप नम्ट हुए दिनों में मिलता है:—

|      | हड़तालें          |                          |
|------|-------------------|--------------------------|
| वर्ष | हडतालों की मंख्या | काम करने के नष्ट हुए दिन |
| 3539 | ४०६               | £33Y                     |
| १६४० | ३२२               | ७७५७                     |
| १६४३ | ७१६               | २३४५                     |
| १६४४ | ६५⊏               | ३४७ <b>५</b>             |
| १६४५ | <b>≒</b> २०       | ४०५४                     |
| १८४६ | १६२६              | १२७००                    |
| १६४७ | २१६६              | १५८८०                    |
|      |                   |                          |

अमिक वर्ग में जब तक सन्तोप श्रीर विश्वास उत्पन्न नहीं होता श्रीर जब तक उसका पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होता उत्पादन में बृद्धि सम्भव नहीं हो सकती। कृषि पदार्थों के उत्पादन में भी तभी बृद्धि होगी जब कृषि संगठन में धामूल परिवर्तन किए जाएँ। कृषि प्रणाली की ऐसी व्यवस्था हो जिससे प्राकृतिक पदार्थों का पूर्ण उपयोग किया जा सके। श्रन्य देश उत्पादन बढ़ाने में जुटे हुए हैं। हमें भी राष्ट्रीय श्राय में बृद्धि करनी चाहिए। सबसे पहिले उसका हास रोकता होगा श्रीर फिर उसमें बृद्धि की जायगी। भारत सरकार ने गत वर्ष राष्ट्रीय-श्राय-समिति बैठाई थी। इस समिति ने वर्तमान स्थिति का श्रम्ययन करके राष्ट्रीय श्राय बढ़ाने के सुकाव दिए हैं। यहाँ समिति की रिपोर्ट पर तक करना वांछनीय नहीं हैं। यहाँ केवल कुछ सुकावों की श्रोर संकेत करना श्रावर्यक है जिससे राष्ट्रीय श्राय में बढ़ोत्तरी से सके।

भारत की प्रति मनुष्य आय में जो हास आरम्भ हो गया उसे रोकने के जिये निम्न कार्य आवश्यक है:—

मुद्रास्फीति वर्तमान श्रार्थिक सकट का मुख्य कारण है। जवतक इस पर नियन्त्रण नहीं होगा मूल्यस्तर को ऊँचे उठने से नहीं रोका जा सकता। ग्रत: सरकार को जनता की ग्रातिरिक्त कयशक्ति 'सरलस पर्चेजिंग पावर' को कम करने के प्रयत्न करने चाहियें तथा साथ ही पत्र-मुद्रा की राशि भी निश्चित कर देनी चाहिये।

केवल मुद्रा सम्बन्धी सुधारों से ही समस्या नहीं मुलभ सकती। राजस्वनीति में भी निश्चित परिवर्तन करने होगे। गत दस वधौं से केन्द्रीय आय-व्ययकों को सन्तुलित करने की अत्यन्त आवश्यकता है।

मुद्रा तथा राजस्व सम्बन्धी सुधारां के अतिरिक्त उत्पादन वृद्धि का सुसगठित तथा हढ प्रोग्राम कार्यान्वित करना चाहिये। जब तक देश में उपभोग्य वस्तुओं की कमी है कितने ही प्रयत्न किए जाएं, प्रति मनुष्य वास्त्विक आय में वृद्धि नहीं हो सकती। उत्पादन वृद्धि के हेतु प्रत्येक उद्योग में एक ऐसा संगठन स्थापित किया जाय जो मिल मालिको और मजदूरों के नित्य के क्तगड़े 'निपटा सके। कुछ बड़े-बड़े उद्योग-धंधों के प्रवन्ध में श्रीमकों को भी शामिल किया जाय; विशेषकर राष्ट्रीय उद्योग धंधों में। प्रत्येक उद्योग-धंधों में विशेषजों और कलाकुशल व्यक्तियों की एक समिति होनी चाहिए जो उस उद्योग की उत्पादन वृद्धि की योजनाएँ बनाती रहे तथा उन योजनाओं को कार्यान्वित करने में मार्गदर्शन कराती रहे। विदेशों से पूँजीगत माल मॅगाने की एक योजना तैयार करनी चाहिए तथा यह जॉच करनी चाहिए कि अमेरिका और इंगलिएड को छोड़ कर हम छोटे देशों जैसे स्वीडन, स्विटज़रलैएड, जापान, जर्मनी, चेकोस्लोच्हाकिया इत्यादि से कौन-कौन सी मशीन, कल-पुर्जे मॅगवा सकते हैं।

उत्पादन वृद्धि के साथ-साथ हमें वितरण की वर्तमान विपमतात्रों को दर करना है तथा चढ़ी हुई राष्ट्रीय श्राय का इस प्रकार से वितरण करना होगा जिससे उद्योग, न्यक्ति, स्थान किसी भी हष्टि से विपमता उत्पन्न न हो। १६४७-४८ में कुल राष्ट्रीय श्राय का ५६ र प्रतिशत भाग कृषि इत्यादि द्वारा उत्पन्न किया जाता था तथा २१ र प्रतिशत उद्योग धंघो द्वारा। इस श्रुसन्तुलित श्रवस्था का श्रन्त तभी हो सकता है जब कृषि पर से जनसंख्या का भार दूर किया जाय श्रीर गांवों में छोटे उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन दिया जाय। इसी प्रकार शहर श्रीर गांव के मजदूरों की प्रति व्यक्ति श्राय में वड़ी विषमता है। वम्बई के साताहिक 'कॉमर्स' ने श्रनुमान लगाया है कि १६४७-४८ में शहर के मजदूर की श्रीसत श्राय ४४३ व० थी श्रीर गांव में काम करने वाले मजदूर की केवल १७१ व० थी। इस प्रकार की विपमताएँ जब तक हमारे श्राधिक जीवन में उपस्थित हैं तब तक प्रांतशत मनुष्य श्राय में कोई विशेष वृद्धि संभव नहीं है। शहर श्रीर गांव के बीच के वर्तमान श्रसंतुलन को केवल ग्रामीण श्रीद्योगीकरण के द्वारा ही दूर किया जा सकता है श्रीर तभी वितरण की समस्या को मूलतः चुलमाया जा सकता है।

## ४१-विदेशी पूँजी का प्रश्न

देश के कोने-कोने में एक लहर सी व्याप्त है कि शीव्रातिशीव भारत का श्रीद्योगीकरण हो । छोटे नागरिक से लेकर चोटी के नेता तक, समाज-सुधारक से लेकर राजनीतिज्ञ तक, कलाकार से लेकर ऋर्यशास्त्री तक 'उत्पादन बढ़ाम्रो' के नारे बुलन्द कर रहे हैं। परन्तु श्रौद्योगिक विकाम सम्बन्धी बृहद् योजनाश्रों को कार्यान्वित करने में इम पूँ जी की समस्या को लेकर श्रटक जाते हैं। पूँ जी के मुख्य स्रोत दो हैं—(१)स्रान्तरिक स्रथवा भारतीय पूँजी, (२) बाह्य स्रथवा विदेशी पूँ जी। यदापि प्रथम महायुद्ध काल मे भारतीय श्रीद्योगिक चेत्र मे स्रान्तरिक पूँजी स्राती रही फिर भी हमारे मुख्य धंधों में विदेशी पूँजी का ही विशिष्ट स्थान रहा है। यदि देखा जाय तो विदेशी पूँजी के इतिहास से हमारे देश का गत डेट सौ वर्ष का इतिहास वंधा हुआ है। विदेशी शासको ( श्रंगरेजों ) ने भारत को केवल राजनैतिक दृष्टि से ही परतन्त्र नहीं बनाया वरन् उन्होने इसे श्रार्थिक शोषण का त्तेत्र बनाए रक्खा। प्रारम्भ में लगभग ७० वर्पों तक भारत से कच्चा माल इंगलैएड के कारखानों के लिए खींचा गया श्रौर पका माल भारत के वाजारों में लाकर वेचा गया । इस दुहरे शोपए के कम मे विदेशी पूँजी का पूरा हाथ या ब्रीर सरकार का उसे पूर्ण प्रोत्साहन श्रीर संरक्षण मिला हुआ था। धीरे-धीरे भारत में ही विदेशी पूँची के श्राघार पर नए उद्योग-धंवे श्रारम्म किए गए। देश की पूँजी को 'श्रपर्याप्त' तथा 'संकुचित' कह कर भविष्य में भी अनन्त काल तक देश का शोपण करने की भावना से विदेशी पाँजी का देश में विनियोग किया जाता रहा। कारख़ाने, निर्माणियाँ, वैंक, बीमा कम्पनियाँ श्रादि संस्थाएँ विदेशी पूँ जी से स्यापित की जाती रही। रेल, कोयले, चाय, कहवा, रवड़, कपास, पटसन इत्यादि उद्योगों में विदेशी पूँजी श्रतुल मात्रा में लगाई गई। इन उद्योगों के द्वारा करोड़ों रुपया प्रतिवर्ष श्रौद्योगिक लाभ के रूप में इझलैएड श्रौर श्रन्य देशो को जाता रहा । यही नहीं, विदेशी पुँजी द्वारा सगठित तथा विदेशी सरकार द्वारा सरित्तत उद्योगों के कारण राष्ट्रीय उद्योगों के विकास में काफी वाधा

श्राई। श्रतुल पुँजी, उत्तम संगठन तथा सरकारी सरक्ण के कारण वे सदा ही शक्तिशाली रहे ग्रीर स्थानीय उद्योगों से प्रतियोगिता करते रहे। इस विषय में श्रारम्भ से ही भारतीयो का विरोध रहा श्रीर राष्ट्रीयता की श्राग फुँकते ही यह विरोधी भावना त्रौर भी प्रवल होती गई। १६२१-२२ में इस प्रश्न को सर-कारी तौर से 'फिसवल कमीशन' को सौंप दिया गया । १६२५ में फिर विदेशी प्जी के प्रति नीति-निर्धारण के लिए सरकार ने एक विदेशी पूँजी समिति स्था-पित की । इस समिति के भारतीय सदस्यों ने श्रपनी सम्मति प्रकट की कि भार-तीय उद्योग-धंघों का विकास विदेशी पूँजी की अपेत्ता भारतीय पूँजी के द्वारा ही किया जाय। भारत को विदेशी प्रजी के इतने क्टु अनुभव रहे कि देश में प्रजी की कमी होते हुए भी सलाहकार-योजना बोर्ड ने ऋपनो रिपोर्ट में लिखा था "श्रौद्योगीकरण के लिए देश में ही पूँजी प्राप्त हो सकेगी श्रौर उद्योग-धंघो के संचालन के लिए विदेशी पूँजी की प्रत्यन्त रूप में श्रावश्यकता नहीं होगी । नित्सन्देह श्रीशोगिक कुशल कारीगरों की श्रोर पूँजी-गत माल की त्रावश्यकता होगी परन्तु उपर्यु क कार्यों के ग्रातिरिक्त विदेशी पूँजी को स्थान नहीं होना चाहिए क्योंकि विदेशी पूँजी के एक वार जम जाने पर उसे उखाडना कठिन हो जाता है।" इन ऐतिहासिक कारणो के श्रतिरिक्त विदेशी पूँजी के विरुद्ध कुछ सैद्धान्तिक वारण भी रहे हैं।

हमारे देश में विदेशी पूँजी एक भारी संख्या में लगी हुई है। १६३० में 'इकॉनॉमिस्ट' नामक पत्र ने अनुमान लगाया था कि भारत में अगरेजी-पूँजी का मूल्य ७०० करोड़ पौएड था। १६३३ में ब्रिटिश एसोसियेटेड चेम्बर झॉफ कॉमर्स ने भारत में अगरेजी पूँजी १००० करोड़ पौएड ऑकी थी जो इंगलैएड की विदेशों में विनियोगित पूँजी का लगभग एक-चायाई था। श्री बी० आर० रोनाय महोदय के अनुसार मार्च १६४५ में भारत-स्थित विदेशी पूँजी २२७५ मिलियन पौएड के लगभग थी जो किचित अतिशयोक्ति से मुक्त नहीं है क्योंकि इस अनुमान में विदेशी हायों से भारतीयं हायों में स्थानान्तरित होने वाले व्यापारों का लेखा नहीं लगाया गया था। हम जानते हैं कि सन् १६३६ से

<sup>े</sup> ऐडवाइज़री प्लानिंग बोर्ड की रिपोर्ट---१६४७ पृ० सं० १७-१८

भारत स्थित विविध उद्योगों का भारतीयकरण होना श्रारम्भ हो गया था श्रीर जैसे-जैसे युद्ध तीत्रातितीत्र होता गया वैसे-वैसे उसकी गित में भी प्रगित श्राती गई यहाँ तक कि सत्ता हस्तान्तरित होने के साथ ही विदेशियों ने श्रपने को भारतीय उद्योग त्रेत्र से मुक्त करना चाहा श्रीर उन्होंने उनको श्रीने-पौने भावों पर विकय भी कर दिया। वम्बई के कपास मिल, कलकत्ते तथा निकटवर्ती प्रदेश की जुट मिलें भारतीयों के हाथों मे श्रागई। परन्तु यह कहना सर्वथा न्याय संगत है कि देश मे विदेशी पूँजी काफी बड़े परिमाण में विद्यमान है। यद्यपि श्रव भारतीय पूँजी उत्तरोत्तर निडर होती जा रही है तो भी वैंक, जलयान, रेल, बीमा, चाय, कहवा, खान इत्यादि उद्योगों में विदेशी पूँजी का प्राधान्य एवं वोलवाला है।

विदेशी प्ॅजी भारत में निस्न भिन्न-भिन्न रूपों में ग्राई है श्रौर विद्यमान है:—

- (ग्र) विदेशियों ने भारत के व्यापार तथा उद्योग पमंडलों के हिस्से खरीद रखें हैं या ऋगु-पत्र ले लिये हैं जिनके ज्ञनुसार हिस्सों पर लाभाश श्रीर ऋगु-पत्रों पर बृद्धि देश से बाहर जाती रहती है। इतना ही नहीं विदेशी हिस्से दारों के हिस्से इतनी ऋषिक मख्या में हैं कि उनकी अधिकता के कारण प्रमंडलों का नियंत्रण तथा प्रबन्ध भी लगमग विदेशियों के हाथ में ज्ञा गया है। जैसे 'टाटा ग्रायरन एएड स्टील कम्पनी' में श्रिधिकांश हिस्से विदेशियों के ही हैं।
- (व) विदेशो घनपतियों ने भारत निवास्यों को अल्प-कालीन तथा दीर्घ-कालीन ऋग दे रखे हैं जिसके द्वारा विदेशी पूँजी भारत में आ गई है। भारतनिवासियों ने इसी धन राशि से उद्योग चला रखे हैं और विदेशी पूँजी पर वृद्धि विदेशों को चली जा रही है।
- (स) विदेशियों ने अपनी पूँजी से हमारे देश मे या तो अचल सम्पत्ति खरीद ली है और या अपने ही स्वामित्व में या भारतीयों की सामेदारों में व्यापार और उद्योग धंघे चला रखे हैं जिनका पूर्ण प्रवन्ध, संचालन तथा नियंत्रण विदेशियों के ही हाथ में है, जैसे कोयले की खाने, चाय के बाग। 'विटिश इण्डिया कारपोरेशन' भी विदेशी पूँजी का ही उद्योग समृह है।

विदेशी सरकारों ने भारत सरकार को भी कुछ धन राशि उधार दे रखीं है जिससे विदेशी पूँजी ने हमारे देश में स्थान पा लिया है।

वर्तमान ग्रन्तर्राष्ट्रीय दल-बन्दी श्रीर पिछले इतिहास के कटु श्रनुभवों के । बावजूद भी देश को श्रव विदेशी पूँजी की श्रावश्यकता है। उत्पादन की कमो, वढ़ती हुई जनसंख्या, खाद्याच के वितरण मे असामाजिक तरीको का उपयोग इत्यादि के कारण लाच सामग्री एवं पूँ नीगत माल दोनों के लिए हमारी विदेशो पर निर्भरता बढ़ती जा रही है। देश को स्वावलम्बी तया विलिष्ठ बनाने के लिए उत्पादन बढ़ाने की श्रावश्यकता है, जिसके जिए 'कृषि के यन्त्रीकरण्' ग्रीर 'देश के ग्रीद्योगीकरण्' को योजनाएँ देश के सामने विशाल रूप लेकर खड़ो हुई हैं। इस काम के लिए देश को कितनी पूँजी की त्रावरयकता होगी, इसका त्रानुमान लगाना कठिन है क्योंकि पूँजी सम्बन्धी त्रावश्यकता निश्चित योजनात्र्यों, उनको कार्यान्वित करने की गति तथा वर्तमान श्रौर भविष्य में होने वाली देश की श्राधिक स्रमता इत्यादि पर निर्भर करती है। ये सभी बातें ऋनिश्चित हैं। ऋतः कोई निश्चित ऋनुमान नहीं लगाया जा सकता । फिर भी योजना कमीशन ने अपनी 'पंचवर्षीय योजना के लिए १७६३ करोड़ रुपये की श्रावश्यकवा का श्रनुमान लगाया है। इतनी वड़ी राशि एक साथ ही हमारे देश में उपलब्ध नहीं हो सकती । इसके लिए तो हमें विदेशों पर आश्रित रहना ही होगा। दूसरे, युद्धकालीन और युद्धोत्तर कालीन श्रार्थिक परिस्थितियों से स्पष्ट सिद्ध होता है कि देश में पूँजी-निर्माण की गति सन्तोपजनक नहीं है। किसी भी देश के मध्य वर्ग के द्वारा ही सब से श्रधिक पूँजी निर्मित होती है परन्तु बढ़ते हुए मूल्यस्तर श्रीर ऊँचे निर्वाह-न्यय के काररा मध्य वर्ग संचय तो क्या करता, निर्वाह-व्यय चलाता रहा है, यही उसके तिए श्रेय की बात है। युढ़काल में जो कुछ, संचय हुन्ना वह श्रसाधारण र श्रार्थिक स्थिति के कारण ही हो पाया है। वास्तव में सावारण ग्रर्थ-व्यवस्था में उस प्रकार का संचय सम्भव ही नहीं है। कृषक वर्ग ने या तो श्रपना कर्ज चुकाया है या जो कुछ भी वह बचा सका, उसे सोने चौदी के जेवरों के रूप में परिवर्तित कर दिया है। जहाँ तक धनी वर्ग का सम्बन्ध है, उसके बारे मे अनेक

सन्दिग्ध बाते हैं। जिन्होंने ईमानदारी से कमाया श्रीर हिसाब रखा, उनके लाम का बहुत बढ़ा श्रश श्राय-कर या व्यवसाय-कर के रूप में निकल गया। श्रतः उनके संचय की दर श्रिधिक नहीं रही। जिन्होंने श्रसामाजिक रीतियों से धन कमाया वे श्रपने सन्वित धन को दवाकर वैठे हैं जिसकी राशि डॉ॰ पट्टाभि सीतारमैं य्या ने लभभग १०० करोड़ रुपये के बताई थी। यह दवाया हुश्रा धन खुले श्राम बाजार में नहीं श्रा सकता। उक्त कारणों से पूँजी-बाजार की श्राज ऐसी स्थिति हो गई है कि सरकारी ऋण-पत्र भी श्रिधिक नहीं खरीदे जाते श्रीर श्रमेक प्रान्तीय सरकार प्जी जुटाने में श्रपने को श्रसमर्थ पा रही हैं।

कुछ समय के लिए यदि यह मान भी ले कि पूँजी की श्रावश्यकता हमारे देश में ही पूरी हो जायगी तो भी मशीन, कल-पुजों श्रीर कलाविदा श्रीर वैज्ञानिको का श्रावश्यकता देश में पूरी नहीं हो सकती। हमारे देश में मर्शान श्रौर कल-पुज़ें बनाने के उद्योग नहीं के बराबर हैं। श्रनेक कारणों से ग्रब तक उपमोग्य पदार्थों से सम्बन्धित उद्योग-धधे ही त्रागे बढ़ पाये हैं। बुनियादी उद्योग-धंधों की अब तक नितान्त अवहेलना की गई है। फलतः मारत मशीन श्रीर कल-पुज़ों के लिए आज भी श्रीर कम से कम श्रागामी पॉच वर्षों तक विदेशो पर निर्भर रहेगा। उदाहरण के लिए सिचाई के साघन, जल-विद्युत् उत्पन्न करने की मशीनें, कृत्रिम खाद्य बनाने के यंत्र, ट्रेक्टर, सड़क क्टने के रोलर, यातायात सम्बन्धी इंजिन, मशीने श्रीर कल-पुर्जे इत्यादि विदेश स ही मॅगाने पड़ते हैं। केवल मशीन श्रीर कलपुजें मॅगाने से ही हमारी श्राव-श्यकता पूरी नहीं हो जायगी। हमारे यहाँ श्रौद्योगिक श्रौर वैज्ञानिक शिचा की कमी के कारण कुशल प्रवंधकों एवं श्रमिकों की बहुत कमी है, विशेषज्ञ तो वास्तव में नाममात्र को ही हैं। लगमग चार वर्ष पूर्व भारत सरकार ने श्री फोर्ड, वेकन, डेविस अमरीकी विशेषज्ञों द्वारा अौद्योगिक शिद्धा का पर्यवेद्धण कराया था। इन विशेषज्ञों के निम्न निष्कर्ष थे:-

(१) भारत में इंजीनियरों श्रीर कुशल श्रीद्यौगिक प्रवन्धकों की नितान्त कमी है। उद्योग-धन्धों के प्रारम्भिक श्रायोजन से लेकर साधारण कियाश्रों तक के लिए कुशल कलाविदों की श्रावश्यकता है।

- (२) कुशल अमिकों के श्रमाव के कारण अमिकों की कार्यचमता श्रीर काम करने की गति अन्य देशों की तुलना में बहुत ही कम है।
- (३) यन्त्र, विजली से सम्बन्धित तथा अन्य प्रकार के कलपुर्जों की कमी ' ग्रौर कलाकौशल सबधी शिद्धाण सस्थाओं की कमी देश के ग्रौद्योगीकरण के मार्ग में सब से बड़ी कठिनाई है।

देश के श्रीद्योगीकरण में तीन प्रकार के व्यक्तियों की श्रावश्यकता होगी:— विशेपज, प्रबंधक श्रीर कुशल श्रमिक। प्रत्येक श्रवस्था में हमें पहले दो प्रकार के व्यक्तियों के लिए विदेशों पर निर्भर रहना होगा। तीसरे प्रकार के व्यक्तियों के लिए भी हमें कुछ श्रशों में विदेशों से सहायता लेनी होगी। केवल कुशल श्रमिकों को ट्रेनिंग देने के लिए ही हमें कितने प्रयत्न करने की श्रावश्यकता है, यह देकनीकल सलाहकार समिति की रिपोर्ट से स्पष्ट है। रिपोर्ट के श्रनुसार प्रारम्भ में प्रति वर्ष १६,००० कुशल श्रमिकों की श्रावश्यकता होगी जिनके लिये लगभग ३२,००० स्थानों (सीट्स) का प्रवन्ध करना होगा।

लाद्य सामग्री के लिए विदेशों पर निर्मरता, विकास योजनाश्रों के लिए पूँजी की श्रावश्यकता तथा मशीन श्रीर कलपुजों श्रीर कलाविदों भी कमी के कारण भारत को विदेशी पूँजी की सहायता लेनी ही होगी। यह श्रावश्यकता श्राधिक इतिहास की दृष्टि से कोई अस्वाभाविक नहीं है। भारत, फ्रांस, इट्ली तथा दिल्णी श्रमरीका के श्रीद्योगिक विकास खासकर रेल यातायात के विकास के इतिहास से स्पष्ट है कि किसी भी देश को जब पूँजीगत माल की जरूरत होती है तो उसे इस प्रकार के माल भेजने वाले देश से उद्धार प्रह्ण करना होता है। इस प्रकार पूँजी तथा पूँजीगत माल एक दूसरे से सम्बन्धित हैं। "Thus the two types of exports of capital goods and of capital funds were closely interrelated even in those cases where the sale of goods for export did not precede the granting of loans or was not anticipated at the time...movements of capital funds and of capital goods were inter-dependent." इस उदाहरण से

स्पष्ट है कि यदि हमे श्रीद्योगीकरण करना है तो हमे विदेशों से मशीन श्रीर कलपुर्जें मॅगाने होगे श्रीर यदि मशीन, कलपुर्जें मॅगाने हैं तो विदेशी पूँ जी का सहारा लेना होगा।

#### मारत सरकार की नवीन नीति<sup>9</sup>

विदेशी पूँजी सम्बन्धी सरकार की नीति की घोषणा करते समय पं० नेहरू ने कहा कि अभी तक देश की राजनैतिक परतन्त्रता के कारण हम विदेशी पूँजी के नियन्त्रण श्रीर नियमन पर जीर देते आ रहे हैं। परन्तु अब देश की परिस्थिति बदल चुकी हैं। अतः विदेशी पूँजी का देश के हित में लाभकारी उपयोग ही श्रव नियमन का उद्देश्य होना चाहिये। प० नेहरू ने स्वीकार किया कि विदेशी पूँजी की केवल इसीलिए आवश्यकता नहीं है कि देश में पूँजी संचय कम हो रहा है, परन्तु इसके श्रितिरक हमें विदेशों से मशीन, कल-पुजें श्रीर श्रीद्योगिक कलाविदों की भी आवश्यकता है जो केवल विदेशी पूँजी के साथ ही प्राप्त हो सकते हैं। अतः सरकार ने विश्वास दिलाया है कि ब्रिटिश अथवा अन्य विदेशी पूँजी को किसी भी प्रकार की हानि नहीं पहुँचायी जायगी। सरकारी नीति को हम मुख्य चार भागों में बॉट सकते हैं:—

- (१) वर्तमान उद्योग-धंघो मे लगी हुई विदेशी पूँजी पर सरकार कोई भी ऐसी शर्त नहीं लगायेगी जो भारतीय उद्योगों पर लागू न हो। अर्थात वर्तमान विदेशी पूँजी और भारतीय पूँजी में सरकार कोई मेद भाव नहीं करेगो। भविष्य में भी सरकार ऐसी नीति निर्घारित करेगी जिससे पारपरिक लाभ के आधार पर विदेशी पूँजी भारत में आ सके। परन्तु इसके साथ-साथ प्रत्येक प्रकार की पूँजी—भारतीय अथवा विदेशी—को सरकार की श्रीद्योगिक नीति स्वीकार करनी होगी और उसी के अनुसार चलना होगा।
- (२) विदेशी पूँ जी देश में लाम कमा सकेगी श्रीर साधारणतः विदेश को लाम मेजने पर भी कोई रोक नहीं लगाई जायगी परन्तु विदेशी विनिमय की कठिनाइयों को ध्यान में रख कर ही इस प्रकार की सुविधा दी जा सकेगी !

<sup>ै</sup> ६ अप्रेल १६४६ को पं० जवाहरलाल नेहरू द्वार। घोषित 🗇

यदि किसी विदेशी पूँजी के उद्योग को सरकार इस्तान्तरित करेगी तो सरकार उचित हानिपूरण देगी।

- (३) साधारणतः उद्योग-धंधों के स्वामित्व श्रीर प्रवन्ध में भारतीय नाग-रिकों का मुख्य हाथ होगा श्रीर श्रासाधारण श्रवस्था में सरकार विशेषाधिकार के श्रन्तर्गत राष्ट्र-हित की दृष्टि से किसी भी उद्योग को इस्तान्तरित श्रयवा नियिन्त्रत कर सकती है। यह स्पष्ट है कि इस सम्बन्ध में कोई कड़ा श्रयवा निश्चित नियम नहीं बनाया जा सकता। यदि एक निश्चित काल के लिए विदेशी पूँजी का किसी उद्योग विशेष पर राष्ट्र-हित मे स्वामित्व श्रावश्यक समभा गया तो सरकार इसके लिए श्राज्ञा प्रदान करेगी; प्रत्येक मामले पर राष्ट्र-हित की दृष्टि से ही विचार किया जायगा। यदि श्रावश्यक योग्यता के भार-तीय श्रमिक न मिले तो यिदेशी कारखाने विदेशियों को नौकरी दे सकते हैं; परन्तु साथ ही साथ ऐसे कार्यों के लिए इन कारखानों को कुशल भारतीय श्रमिक श्रीर कलाविद तैयार करने होंगे।
- (४) भारतीय उद्योग-धन्धों को प्रोत्साहन देना, भारत सरकार की निश्चित नीति है। परन्तु स्नान भी स्नौर भाविष्य में भी देश के स्नौद्योगीकरण में ब्रिटिश पूँजी के लिए बहुत चेत्र रहेगा।

भारत सरकार की इस नवीन नीति से विदेशी पूँजी के विषय में जो ग्रानेक भ्रमात्मक सथा संदिग्ध बाते थी, वे ग्राव दूर होती जा रही हैं श्रीर विदेशी पूँजीपतियों में प्रकार-प्रकार के जो भय फैले हुए थे वे श्राव समाप्त होते जा रहे हैं। शनैः शनैः विदेशी पूँजी देशी पूँजी के साथ सामेदारी में श्राने लगी है। विदेशी पूँजी देश में भिन्न-भिन्न प्रकार से लाई जा सकती है। या तो विदेशी स्वयं लावें, भारतीय विदेशों से श्रमण लें या सरकार ही विदेशी सरकार या श्रन्त-र्राष्ट्रीय संस्था श्रों से श्रमण लें या सरकार ही विदेशी सरकार या श्रन्त-र्राष्ट्रीय संस्था श्रों से श्रमण लें। कैसे भी हो, ऐसा प्रयत्न होना चाहिए जिससे "पूँजी ग्रावे परन्तु पूंजीवाद न श्रावे।" इसके लिए श्रमणों द्वारा या सामेदारी में विदेशी पूँजी लेना हितकर होगा। परन्तु भारतीयों के द्वारा विदेशी श्रमण लेने के भूतकाल में वड़े दुष्परिणाम हुए हैं। श्रधिक वृद्धि-दर पर श्रमण मिले हैं श्रौर या तो व्यक्तियों ने श्रपने-श्रपने लेखों पर श्रमण लेकर उन्हें उत्पादन कार्य में न लगाकर श्रन्य किसी प्रकार नष्ट कर दिया है श्रौर यदि उत्पादन कार्य में लगाया

भी है तो उनके पास समुचित योजना न होने के कारण उस पूँकी का सुयोग्य प्रयोग न हो सका है। इसलिए सरकार को ही विदेशी पूँकी लाकर देश में वितिरत करनी चाहिए। इस कार्य के लिए सरकार को एक "राष्ट्रीय-विनियोग सिमिति" की स्थापना करनी चाहिए। यह सिमिति देश में उत्पादन मृद्धि के लिए श्रावश्यक विदेशी पूँजी, विदेशी सरकार से या विदेशी जनता से उधार ले श्रीर किर उसको देश की श्रावश्यकतानुसार देशी व्यापारियों या उद्योग-पित्यों को उत्पादन मृद्धि के लिए बॉट दें श्रीर इस बात का निरीक्षण रखे कि यह राशि प्रस्ताविक कार्य में ही लगायी जा रही है या नहीं। इस योजना से विदेशी पूँजी का सद्उपयोग होगा, पूँजी कम मृद्धि पर मिलेगी श्रीर उत्पादन पर सरकार का नियंत्रण रहेगा। साथ ही साथ उसके भुगतान का भी प्रवन्ध रहेगा जिससे विदेशी पूँजी के डूबने की श्राशंका नहीं रहेगी। सिमिति का यह कर्तव्य होगा कि देश की श्रावश्यकतात्रों को सही-सही सममें श्रीर तभी पूँजी उधार ले।

इस योजना के अनुसार कार्य और भी सरल होगा। विश्व वेंक की स्थापना से इस काम मे भारी सुविधाएँ आगई हैं। यह वेंक सदस्य देशों की सरकारों को या सरकारों की गारटी पर अन्य संस्थाओं को ऋण देता है। मारत सरकार ने इस वेंक से तीन ऋण ले लिए हैं और चौथा ऋण भी मिलने वाला है। इस प्रकार विदेशी पूँजी शनै: शनै: आती जा रही है। भारत विदेशी पूँजी से सर्वथा मुक्त नहीं हो सकता। देश को उन्नत बनाने मे विदेशी पूँजी की अनिवार्य आवश्यकता है। परन्तु केवल यही घ्यान रखना है कि कहीं इतिहास फिर न दोहरा जाय। कही विदेशी पूँजी के साथ-साथ विदेशी सत्ता न आ जाय। पूँजी का सद्उपयोग हो। विदेशी पूँजी आवे परन्तु पूँजीपति न आने पावे।

# ४२---पूँजी-निर्माण का प्रश्न

किसी भी अविकसित देश को सदैव यह मान कर चलना पड़ता है कि वहाँ त्राधिक विकास के ब्रानेक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ब हैं। कच्चा माल, खनिज पदार्थ, विद्युत-शक्ति श्रौर श्रम श्रादि श्रनेकानेक साधन इतनी प्रचुरता में उपलब्ध हैं कि कुशल साधक के ब्रामान में उनका आवश्यक विदोहन नहीं हो पाता । यहाँ कुशल साधक का ऋर्थ केवल एक निपुगा प्रवन्थक से ही नहीं है, वरन् एक ऐसे प्रबन्धक से प्रयोजन है जो आवश्यक पूँ जी लगाकर उक्त विखरे साधनो का उपयोग कर सके, उनका विदोहन कर सके तथा देश को समृदिशाली बना सके। निष्कर्ष यह है कि देश को सुखी, सम्पन्न श्रीर समृद्धिशाली बनाने के लिए पर्याप्त पूँजी की बहुत श्रावश्यकंता है। यह तो मतमेद हो सकता है कि पूँजी होने पर ही देश समृद्धिशाली हो सकता है या पूँजी केवल समृद्धिशाली देश में ही मिल सकती हैं। किन्तु किसी भी प्रकार का निश्चय कर लिया जाय, पूँजी की समस्या सदा हमारे देश में बनी रही है। पूँजी की समस्या का मूल आघार पूँजी-निर्माण की समस्या है। जब तक किसी वस्तु का निर्माण ही न हो तो उस वस्तु की समस्या कैसे बन सकती है। ग्रतः पहिली समस्या वस्तु की नहीं वरन् वस्तु-निर्माण की है-पूंजी की नहीं वरन् पूँ जो-निर्माण की है।

पूँजी-निर्माण के लिए घन-संचय की परम व प्रमुख श्रावश्यकता होती है। यदि घन-संचय ही न किया जाय तो पूँजी का निर्माण कैसे हो सकता है, उसे उद्योग-धंघों में कैसे लगाया जा सकता है। इसलिए धन-संचय कब श्रीर कैसे सम्भव होता है—यह सोचना श्रावश्यक है। सामान्यतः वह निम्न वातों पर पिर्मर होता है:—

- (१) संचय की योग्यता ( स्नमता ',
- (२) सचय की इच्छा,
- (३) सचित घन को पूँ जी के रूप में उपयोग करने के साघन।

संचय करने की योग्यता से श्रर्थ यह है कि लोगो की श्राय श्रीर न्यय में कितना श्रन्तर है। यदि न्यय से श्राय श्रिधिक है तो श्रवश्य ही उस श्रन्तर तक सचय करने की योग्यता प्रत्येक न्यक्ति में है किन्तु यदि न्यय हतना है कि श्राय पूरी नहीं पढ़ती तो रूचय करने की योग्यता तो छोडिए श्रयोग्यता घर करने लगती है। श्रतः जिस न्यक्ति की श्राय उसके न्यय से कम है वह श्रपनी वर्तमान श्राय पर ही नहीं पर सचित राशि पर रहने लगता है श्रन्यथा दूसरों से श्र्युण लेकर श्र्युणी बन जाता है। यदि किसी न्यक्ति में संचय करने की योग्यता भी हो तो यह श्रावश्यक नहीं कि वह संचय कर ही लेगा। इसके लिए उसकी हच्छा का बलवती होना भी श्रावश्यक है। किसी न्यक्ति की धन संचय करने की इच्छा का बलवती होना भी श्रावश्यक है। किसी न्यक्ति की धन संचय करने की इच्छा कई बातों पर निर्मर करती है। मुख्य रूप से श्रपनी सतान व सम्बन्धियों के प्रति प्रेम, समाज में सम्मान पाने का भावना तथा उसकी श्रादत मात्र पर्याप्त इच्छा का काम करती है।

धन संचय की च्रमता श्रीर इच्छा दोनो होने पर भी निश्चय रूप से नहीं

कहा जा सकता कि उसका पूँजी के रूप में परिवर्तन हो ही जायगा। यदि दिनदहाड़े देश में डाके डाले जाते हो, चोरी की जाती हो तथा दिए हुए धन को
वापस प्राप्त करने की न्यायालयों द्वारा कोई सुविधा न हो तो भला कोई धनसंचय करके सिर-दर्ट क्यों मोल लेगा? यदि धन की सुरच्चा के बारे में
सुविधाएँ भी हों तो भी यह नहीं समभ लेना चाहिए कि वह धन पूँजी का रूप
ले चुका है श्रीर उन्नत कामों में उसका उपयोग हो रहा है। जब तक उपयोग
करने के साधन न हों तब तक सचा पूँजी-विनियोग सम्भव नहीं हो सकता।
इसके लिए बैको की श्रावश्यकता होती है तथा बड़े-बड़े उद्योगों की श्रावश्यकता
होती है जहाँ संचित-धन का सद्उपयोग किया जा सके। जब धन का श्राधिक
रूप में सद्उपयोग होने लगता है तब ही उसे पूँजी कहते हैं श्रीर यही से पूँजीनिर्माण की समस्या निकलती है।

श्रनेक श्रर्थशास्त्री श्राज इस निष्कर्प पर पहुँच चुके हैं कि हमारे देश में पूँजी-निर्माण की गति धीमो है श्रीर पूँजी श्रावश्यकता से बहुत कम है। पूँजी-निर्माण की गति राष्ट्र की उन्नति या श्रवनित पर निर्मर होती है। या यो कहिये कि राष्टीय ग्राय पर निर्भर होती है । भारत जैसे प्रजातन्त्रवादी टेश में पूँजी जब्त करने के साम्यवादी सिद्धान्तों को लागू करना तो वैसे ही सम्भव नहीं है इसिलए जो कुछ यहाँ की बचत है या संचय करने की ज्ञमता है उसी से पूँजी-निर्माण हो सकता है । इस बारे में 'ईस्टर्न-इकॉनॉमिस्ट' नामक साप्ताहिक पत्र ने दो वर्ष पूर्व सारे देश को विस्मय में डाल दिया था यह कहकर कि ''वास्तव में हम बचत या पूँजी बना नहीं रहे हैं बिल्क समूचा राष्ट्र श्रम्भी संचित-राशि पर ही जीवित रहने लग गया है ।'' यह सममने की बात है कि दितीय महायुद्ध के पश्चात् हमारे यहाँ के बैकों मे जमा किया हुग्रा धन उत्तरोत्तर कम होता जा रहा है यहाँ तक कि १६४६ में बैकों में जमा-राशि में से १२ करोड़ रुपये वापिस निकाले गए श्रीर १६४६ में निकाले जाने वाली राशि की मात्रा इतनी बढ़ी कि ग्रॉकड़े १०४ करोड़ रुपये तक जा पहुँचे । यही नहीं, बड़े-बड़े उद्योगों के श्रनेक ग्रंशों के मूल्य भी गत वर्षों में बहुत नीचे गिर गए । ग्रशों के मूल्य १६४६ में शिखर पर थे तत्पश्चात् पूँ जी-निर्माण के श्रभाव में गिरने लगे । निम्न तालिका से इस बात की पुष्टि होती है :—

|              | 3 0 - 15    | D Gaele     |
|--------------|-------------|-------------|
|              | ३० जून १६४६ | ३० जून १६४६ |
| टाटा डेफर्ड  | ३६४०        | ११५२        |
| वम्बई डाई'ग  | ३२७७        | ६२३         |
| ए० सी० सी०   | २७'७        | १ २८        |
| विमको        | ७६७         | १५०         |
| सेग्ट्रल वैक | १६२         | ७५          |

इसी प्रकार देश में नव-निर्मित बड़े उद्योगों को स्वीकृत पूँजी भी उत्तरी-त्तर कम होने लगी। सन् १६४६ में यह पूँजो २३६ करोड़ क्पये थी किन्तु सन् , १६४७ व सन् १६४८ में यह पूँजी क्रमशः १६८ करोड़ व ११७ करोड़ रुपये ही रह गई। सन् १६४६ के श्राॅंकड़े इनसे भी श्रिष्टक निराशाजनक हैं।

इन उक्त बातों श्रीर श्रॉकड़ों से साराश यह निकलता है कि राष्ट्र की वर्तमान वचत-शक्तिं विल्कुल नहीं है श्रीर जो कुछ पहले थी भी वह बड़ी द्रुतगित के साथ न्यून होती जा रही है। इसके कारणों के बारे मे हम आगे के स्तम्भ मे विचार करेंगे।

वर्तमान आवश्यकता: —वर्तमान पूँ जी निर्माण के वारे में सीच लेने के परचात् हमे अपनी आवश्यकताओं के बारे में तिनक विचार कर लेना है। हमारी कुल वार्षिक बचत कितनी होनी चाहिए १ यह प्रश्न वैसे तो वड़ा अठिल है किन्तु इसका लगभग अन्दाज लगा लेना अधिक कठिन नहीं। वस्बई योजना के अनुसार साधारण गणित के आधार पर यह धन लगभग ७०० करोड़ रुपये प्रतिवर्ष होना चाहिए। द्सरा श्री कोलिन क्लार्क नामक विद्वान् का रत है कि यह धन १००० करोड़ रुपये होना चाहिए। इस बारे मे और भी अनेक मतमेद हैं किन्तु सर्व मान्य मतानुसार यह धन हम ५०० करोड़ रुपये प्रति वर्ष मान सकते हैं।

वैसे तो प्रति व्यक्ति वार्षिक राष्ट्रीय द्याय के वारे मे कोई सरकारी व पूर्णतया मान्य ग्रॉकड़े उपलब्ध नहीं हैं किन्तु बम्बई योजना के अनुसार यह श्राय
६५) थो जो ग्राज के स्तर पर लगभग १८०) होती है। दूसरी ग्रोर सन् १६४६
में 'ईस्टर्न इकॉनोमिस्ट' (Eastern Economist) के अनुसार शहरों में काम
करने वालों की वार्षिक ग्राय २८५) तथा गाँवों में काम करने वालों की वार्षिक
ग्राय १४८) थी। यदि हम १८०) वार्षिक ग्राय के अनुसार भी चलें तो
हमारी कुल राष्ट्रीय ग्राय लगभग ५५०० करोड रुपये होती है, यदि हमारी वर्तः
मान जनसंख्या ३६ करोड़ हो। उक्त ग्राय में से प्रत्येक व्यक्ति यदि लगमग
२०% ग्राय वचाने लगे तब कही ५०० करोड़ रुपये की ग्रावश्यकता पूरी कर
सकते हैं। किन्तु इतनी कम वार्षिक ग्राय में से इतनी ग्रिधिक बचत की ग्राशा
रखना सबिथा निरर्थक है। इस ग्रोर ग्रिधिक से ग्राधिक २% की यानी १००
करोड़ रुपये की ही ग्राशा की जा सकती है। ग्रतः हम इस निष्कर्ण पर पहुँचे
कि हमारी वर्तमान ग्रावश्यकता के अनुसार वार्षिक ग्राय में से हो सकने वाला
पूँ जी-निर्माण निश्चत रूप से ग्रापर्थात है।

अपर्याप्त पूँजा-निर्माण के कारण :—अपर्याप्त पूँजी-निर्माण का कारण कम आय भी है, किन्तु संतोषजनक आय होने पर कुछ धन संचय भी हो जाता है जैसा कि भारतवर्ष में हुआ है। इतना होते हुए भी संचित धन गूँजी के रूप में नहीं आ सकता है और पूँजी-निर्माण इस प्रकार असंभव हो जाता है। इस देश मे पूँजी निर्माण न हो सकने के मुख्य कारण इस प्रकार हैं:—

- (१) भारत मे प्रति व्यक्ति वार्षिक ग्राय इतनी कम है कि धन संचर्य की योग्यता लगभग नहीं के बरावर है।
- (२) युद्रकाल में कमाये हुए धन का ग्रौद्योगिक दृष्टि से पूँ जी-निर्माण नहीं हो सका क्योंकि कमाने वालों ने उस धन से सोने-चॉदी के जेवर वनवाये ग्रौर करोड़ों करये मकानों ग्रादि ग्रचल सम्पत्ति पर व्यय कर दिए।
- (३) उद्योग घषो के शेयरों में पूँजी लगाना घीरे-घीरे बन्द होने लगा क्योंकि ख्रौद्योगिक सस्था ख्रों के वार्षिक लाम पर ख्रानेक फ्रकार के कर लगा दिए गए। सर पदमपति सिंघानिया के इस वक्तव्य में बहुत कुछ सचाई जान पड़ती है जो इन्होंने हिन्दुस्तान कमिश्चियल बैंक की पॉचवी वार्षिक बैठक मे ११ जूत सन् १९४६ में दिया कि पिछले दस वर्पों में देश की राष्ट्रीय द्याय मुश्किल से १०० प्रतिशत बढ़ी है परन्तु सीचे करों की वृद्धि ८००% हो गई है। कुछ करों की छूट मित्रने पर भी हनका बोक्त वार्षिक ख्राय कर इतना पड़ता है कि लोग ख्रीद्योगिक संस्था ख्रों के शेयरों को खरीदने में निराशा दिखाने लगे हैं।
- (४) कुछ सरकारी नीतियाँ ऐसी रहीं हैं जिनसे प्रभाव ऐसा पड़ा कि देश में कुछ विद्वानों के अनुसार 'पूँजों की हड़ताल' हो गई। बड़े उद्योगों के बारे में सरकार की राष्ट्रीयकरण की नीति ने इस अोर बड़ा चुरा प्रभाव डाला। वास्तव में राष्ट्रीयकरण हो जाना या नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है पर इस बारे में बरती गई अनिश्चितता सबसे हानिप्रद सिद्ध हुई है। यदि सरकार को सहयोगी तथा नरम नीति, जो बाद में प्रकट हुई, पहले ही स्पष्ट कर दी जातों तो पूँजी-निर्माण में बहुत कुछ सहयोग मिल जाता।
  - (५) युद्ध काल में श्रमेक व्यापारियों ने सट्टेबाजी, काले वाजार, रिश्वत-खोरी तथा श्रम्य निंदनीय मार्गों से पैसा कमाया था। इसलिए वे श्रपने पैसे

को पूँजी के रूप में लगाने में सदा हिचकते रहे श्रन्यथा उन पर कुछ दुष्परिणाम थोप दिया जाय।

- (६) बहुत दिनो तक श्रौद्योगिक संस्थात्रो में मुनाफा बॉटने की दर ६% ही रही ! यह श्राय बहुत कम समभी गई ।
- (७) युद्ध काल मे आय का बटवारा घेरे घीरे बदलने लगा। मध्यम वर्ग की जनता से आय इटकर कृपको तथा अभिकों की जेवो में जाने लगी। यह वर्ग स्वभावतः ही प्रधिक खर्चीला रहा अतः पूँजी नहीं बना सका। यदि थोड़ा बहुत धन संचय भी हुआ तो उसका पूँजी के रूप में परिवर्तन नहीं हो सका।
- (प्) देश के विभाजन के कारण करोड़ों की सम्पत्ति नष्ट हो गई तथा करोड़ों रुपये का घाटा स्टाक-एक्सचें जो पर श्रा गया।

इस प्रकार ऐसे अनेक कारणों से देश मे पूँजी-निर्माण नहीं हो सका। इस बारे मे मुख्यतः हमको इन बातो का ध्यान रखना चाहिए। प्रथम तो यह कि देश की प्रति व्यक्ति आय सदा से इतनी कम रही है कि साधारण व्यक्ति पूँजी बढ़ाने में अपनी शक्ति का कोई ठोस परिचय नहीं दे सकता। दूसरी यह कि यदि किसी व्यक्ति या वर्ग-विशेष की आय मे बुद्धि हो भी गई तो कई सरकारी वगैर-सरकारी नीतियों की अनिश्चितता के कारण वे अपनी संचित आय को पूँजी के रूप मे लगाने के बजाय जमा करना ही उचित समझने लगे। तीसरी यह कि इन वर्षों में कुछ कृपको और अमिकों की आय में काफी बुद्धि भी हुई और उसका पूँजी के रूप मे उपयोग करने की उनकी इच्छा होते हुए भी वे ऐसा नहीं कर सके क्योंकि उनमें आवश्यक विश्वास भरने वाला प्रचार नहीं हो सका।

भविष्य के लिए सुभाव — कुछ ठोस सुभाव रखने के पहले हमें दो विशेष वातों की श्रोर ध्यान रखना चाहिए जो वास्तव में हमारे सुभावों के उद्देश्य हैं। इन्ही दो वातों को दृष्टिगत रख हमें सुभाव देने चाहिएँ। वह मुख्य दो बाते इस प्रकार हैं:—

- (त्र) देश में प्रति व्यक्ति वार्षिक त्राय कैसे बढ़ाई जाय १ द्सरे शब्दों मे इम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय-क्राय में कैसे बृद्धि की जाय।
  - (व) बढ़ती छ्राय की संचय करने की शिक्ता दी जाय तथा उसकी पूँजी

ह्रप में लगाने के श्रनेक तथा मिन्न-भिन्न प्रकार के साधन उपलब्ध किये जाएं। उक्त दो नातों को ध्यान में रखते हुए पूँजी निर्माण के लिए निम्नांकित सुभाव दिए जा रहे हैं:—

- (१) देश में ८०% जन सख्या कृपि पर जीवन यापन करती है इसिलए सर्वे प्रथम हमारा ध्यान कृपकों को ज्रोर हो श्राकर्पित होना चाहिए। उन्हें केवल फिजून-खर्च से ही नहीं बचाना है बिल्क उनकी श्रन्य श्रादतों में भी सुधार करने की श्रावश्यकता है। केवल धन को संचय करके रखने की उनकी श्रादत पर शिक्षा के शस्त्र से श्राकमण करना चाहिए। यह तो सत्य है कि स्वभाव सरलता से जाता नहीं है किन्तु यदि उचित प्रयत्न किए जाएँ तो इस श्रोर सक्तता मिज सकती है। कई बार देखा गया है कि कृपकों के गाढ़े हुए नोटों मे दामक लग गई थी। क्या यह राष्ट्रीय सम्पत्ति का व्यर्थ नाश नहीं है ! यद्यपि बहुन हो निकट भविष्य मे श्रिधक सफलता न मिल सके किन्तु फिर भी यदि सरकर चाहे तो इस श्रोर बहुत कुछ कर सकती है।
  - (२) अभिक वर्ग की सम्पत्ति यद्यपि सीमित है किन्तु उन्हें कम मूल्यों के शेयर श्रादि खरीदने के लिए प्रोत्साहित किया जा सकता है।
  - (३) मध्यम श्रे णो की आर्थिक स्थित इन दिनो बड़ी चिन्तनीय है, किन्तु पूँजी लगाने वालों की अधिक सख्या भी इसी वर्ग में है। इसलिए व्यापार आदि के स्थानीय तथा प्रांतीय बंबन हटाकर मध्यम वर्ग की आर्थिक स्थिति को ठीक करने का श्रद्धट प्रयत्न करना चाहिए। इस मध्यम श्रेणी के लोगों की वार्षिक श्राय बृद्धि के लिए यदि सरकार को कोई कर भी हटाने पढ़ें तो ऐसा भी कर देना चाहिए क्योंकि यही वर्ग हमारे समाज का संतुलन बनाए रखता है।
  - (४) बड़े-बड़े उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। विशेष सुविधाएँ देकर उत्पादन वृद्धि करानी चाहिए तथा कुछ करों की छूट भी ख्रावर्यक है, यदि पूँजी लगाने वालों में बड़े उद्योगों के प्रति विश्वास जगाना है।
    - (५) गाँनों मे सहकारी वैंकों की स्थापना की जाय तथा नई शाखाएँ खोली जाएं। इस प्रकार के वैंको से देहाती-भारत की सम्यत्ति का पूरा उपयोग उठाया जा सकता है यद्यपि पिछले वर्षों मे सहकारी वैंको को बढावा दिया

गया था पर फिर प्रगति कम होने लगी | इसलिए सरकार को ऐसे वको की प्रगति के लिए सदैव तत्पर रहना चाहिए |

- (६) बीमा कम्पनियों को भी श्रपने प्रतिनिधियों को देहातों में भेजना चाहिए ताकि वहाँ की जनता को नये नियमों से श्राक्षित कर बचत करने का ढंग बताया जा सके श्रीर इस प्रकार उसका सहुपयोग भी सभव हो सके।
- (७) सरकार को अपनी नीति के बारे में बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए। बड़ें उद्योगों के संरच्या के प्रश्न पर, उनके राष्ट्रीयकरण की समस्यायों पर तथा अन्य कर आदि मसलों पर हमारी सरकार के मंत्रियों को अपनी नीति में उलमनें नहीं डालनी चाहिएँ। केवल प्रभावशाली भाषण ही प्रगति के चिन्ह नहीं हो सकते हैं। भाषण आवश्यक हैं पर ऐसे कि जिनसे आर्थिक समस्याएँ जाटल होने के बजाय दुछ मुलभती हो। सरकार को एक ऐसे विभाग को भी जन्म देना चाहिए जो देश में पूँजी-निर्माण के बारे में कुछ प्रचार करें तथा "बचत करो आन्दोलन" को बड़ी तजी से कार्यान्वत कर दे।

सभव है सारे साधनों का छिदोहन श्रीर सुफावा को कार्यान्वित करने के पर्चात् भी हम श्रपनी श्रावश्यकतानुसार पूँजी इस देश में प्राप्त न कर सकें। निश्चित रूप से पूँजी के लिए कुछ वर्षों तक हमें विदेशों की सहायता केनी पड़ेगों श्रीर लेनी भी चाहिए लेकिन सम्मान पूर्वक। इन सब का अर्थ यह नहीं कि हम अपने देश में पूँजी निर्माण के कार्य को गतिहीन कर दे क्यों कि इसी के बल पर हम अपने देश को प्रगतिशील बना सकते हैं।

## ४३—ग्रोद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन [Industrial Finance Corporation]

महत्त्व-वैसे तो वैदेशिक पूँजी के लिए हमारी नित्य-प्रति की प्रतीचा, तथा उसे सम्मान पूर्वक प्राप्त कर, उसका श्रिधिकाधिक उपयोग उठाने के लिए भ्राये दिन के प्रयास, प्रस्ताव व प्रेरणाएँ ही यह स्पष्ट करने को पर्याप्त हैं कि देश मे पूँजी का स्त्रभाव है; किन्तु गत वर्षों का स्त्रनुभव यह बताता है कि बड़े-बड़े उद्योगों के लिए, एक नहीं श्रनेक उदाहरणों में, पूँजी प्राप्त करने हेतु उक्त 'पूँजी का श्रभाव' केवल श्रभाव हा नहां पर लगभग श्रकाल सिद्ध हुआ है। दीर्घ कालीन व अल्प कालीन तथा स्थायी व कार्यशील सभी प्रकार की पूँजी के लिए वड़े उद्योगों को बाधाएँ होती रहीं हैं व समय-समय पर निराशा व श्रमफलता भी उन्हें देखनी पड़ी है। इसका मुख्य कारण चाहे पूँ जी वालो का सरकारी ऋण-पत्र के प्रति या जन-उपयोगी संस्थास्रों के रोयरों के लिए सुरत्ता व श्राय की दृष्टि से श्रधिक चाव रहा हो, किन्तु बड़े उद्योगों के विकास में सदैव इस प्रकार की नीतियाँ बाधक रही हैं। हमारे यहाँ के बैको तथा ग्रन्य विच-संस्थात्रों की शक्ति, साधन व साहस भी वड़े उद्योगों में पूँजी लगाने में निर्वल रहे हैं । ख्रतः ऐसी स्थिति मे श्रीद्योगिक वित्त कारपोरेशन की स्थापना का सभी वर्ग व विभाग ने स्वागत किया है। इसलिए निस्सङ्कोच यह निर्णय दे देना कि ऐसे कारपोरेशन की स्थापना सामयिक स्त्रावश्यकता ही नहीं वरन् ऐतिहासिक महत्त्व भी रखती है, कोई श्रत्युक्ति नहीं होगी।

कॉरपोरेशन की स्थापना— कई वर्षों पूर्व श्रीद्योगिक वमीशन ने सन् १६१८ में विकास की संभावनाश्रों को दृष्टिगत रख, देश में श्रीद्योगिक-बैंकों की स्थापना पर बढ़ा बल दिया था। इसी प्रकार वैदेशिक-पूँजी कमेटी (External Capital Committee) ने सन् १६२४ में देश की श्रीद्योगिक-वित्त समस्याश्रों को इल करने के लिए विशिष्ट संस्थाश्रों (Specialist Institutions) की स्थापना की वकालत की थी, किन्तु कई राजनैतिक व श्रार्थिक कारणों से उक्त प्रस्तावों को उस समय कार्यान्वित नहीं किया जा सका। पर भूनपूर्व प्रस्तावों से प्रेरित होकर व वर्तमान परिस्थितियों से विवश हो माननीय श्रार० के० शण्मुखम चैट्टी ने भारतीय-ससद में श्रौद्योगिक वित्त कॉरपोरेशन की स्थापना के लिए एक विल प्रस्तुत किया। २७ मार्च सन् १६४८ को गवर्नर-जनरल की श्रोर से इस विल पर स्वीकृति मिली तथा १ जौलाई सन् १६४८ से कारपोरेशन का कार्य प्रारंभ हुश्रा।

पूँजी का ढाँचा :—कारपोरेशन की श्रिधिकृत-पूँजी १० करोड़ रुपया है। इस पूँजी को २० हजार शेयरों में विभक्त किया गया है तथा प्रत्येक शेयर का मूल्य ५ हजार रुपया है। इन शेयरों को खरीदने का श्रिधिकार केवल केन्द्रीय सरकार, रिज़र्व वैंक, प्रमाणित वैंकों (Scheduled Banks), वीमा-कम्पनियो, पूँजी लगाने वाले ट्रन्टों तथा हसी प्रकार की वित्त-मंस्थाशों को है। उक्त शेयरों पर केन्द्रीय सरकार की गारंटी भी है। यह तो स्पष्ट ही है कि फारपोरेशन के शेयर खरीदने व पूँजी में योग देने का श्रिषकार किसी भी व्यक्ति विशेष को नहीं है पर केवल उक्त संस्थाशों को है जो वित्त की समस्याशों से सम्बन्धित हैं।

स्ट्रेंश्य तथा अधिकार:—कारपोरेशन का मुख्य उद्देश्य देश में श्रीद्योगिक-विकास को सहायता पहुँचाना है। किन्तु विकास का अर्थ केवल नई उद्योगशालाएँ खोलने से ही नहीं है। आज हमारे यहाँ एक और जहाँ नई उद्योगशालाओं की आवश्यकता है तो दूसरी और चालू उद्योगों के युक्ति संगत वैज्ञानिकन (Rationalisation) की बात भी अपना परा महत्व रखती है। श्रीद्योगिक सस्थाओं की प्राप्त पूँजी (Paid up Capital) का लगभग सारा भाग मशीन, भूमि व अन्य श्रीजारों के खरीदने में ही चला जाता है व समय पर कार्यशील-पूँजी (Working Capital) की वही भारी कमी पढ़ जाती है, जिसका पारणाम उद्योग की सफलता के लिए घातक भी स्टिट हो सकता है। इसलिए कॉरपोरेशन का उद्देश्य है कि चालू व नवीन सार्वजनिक कम्पनियों को मध्य क.लीन व दीर्घ कार्लीन साख उपलब्ध करें। किन्तु वे उद्योग जो वुनियादी उद्योगों की अंगी में हैं या वे उद्योग जिनका कि राष्ट्रीयकरण किया जा चुका है, उक्त साख-सहायता के भागीदार नहीं वन सकते।

कारपोरेशन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसे निम्नाहित ग्रिधिकार प्राप्त हैं:---

- (१) श्रीयोगिक संस्थात्रों द्वारा प्राप्त ऐसे कर्ज पर गारंटी देना-
  - (श्र कि जो २५ वर्ष से पूर्व ही लौटा दिया जायगा।
  - (ब) कि जो सार्वजनिक बाजार में प्राप्त किया गया है।
- (२) श्रीद्योगिक संस्थाश्रों के शेयर व श्रृण-पत्र वेचने का जिम्मा लेना ।
- (३) उक्त (१) व (२) व वर्णित दी गई सुविधाश्रो के लिए कमीशन पाना ।

(४) ऐसे रोयर, ऋग्-पत्र व वॉग्ड म्रादि का सम्पत्ति के तौर पर रखना जो कि वेचने का जिम्मा लेने ( Under writing ) हेतु प्राप्त किये गये हों। किन्तु ऐसे रोयर, ऋग्-पत्र व बॉग्ड म्रादि शीबातिशीब वेचने पड़ेंगे, यदि ऐसा संभव हो सके, परन्तु इनकों रखने की मियाद म्राधिक से म्राधिक ७ वर्ष है, इस लिए प्राप्त करने के ७ वर्ष बाद तो म्रवश्य ही शेयर म्रादि को वेचना पड़ेगा।

(५) श्रीचोगिक संस्पाओं को कर्ज या श्रिमिन्धन देना या उनके ऋण्-पन्न, खरीदना। किन्तु ऐसे कर्ज, श्रिमिन्धन, ऋण-पत्र श्रिष्ठिक से श्रिष्ठिक २५ वर्ष में लौटाये जाने वाले होने चाहिये।

उक्त (१) व (५) में मुविधाएँ तभी दी जा सकती हैं जब वे प्रवाप्त गिरवी से मुरक्तित किये जा चुके हो।

प्रवन्ध:—साधारण देख-रेख व निर्देशन का कार्य एक सचालक-परिषद (Board of Directors) के अधीन है जो एक कार्यकारिणीं कमेटी तथा प्रवन्ध-संचालक की सहायता से होता है। यह आशा की गई है कि संचालक-परिषद ठोस न्यापारिक सिद्धांतों के अनुकूल कार्य करेगी। परिषद की कार्य-पूर्ति में केन्द्रीय सरकार द्वारा किसी विशेष कार्य पर किया निश्चय व दिया गया निर्णय परिषद को अंतिम रूप से मान्य होगा।

सुरत्ता क साधन: --श्रीद्योगिक संस्थात्रों को दिए गए किसी ऋण की वापिस प्राप्त करने के लिए कारपोरेशन को बहुमुखी श्रिधकार दिए गए 💐। यदि कोई संस्था श्रपने इकरार को निभाने में श्रसफल रही है, या भ्रान्त उत्पन्न करने वाली स्चना या ब्यौरा देती है, या रहन की गई सम्पत्ति को सुरत्ता से

नहीं रख सकी है, या ऐसी सम्पत्ति का मूल्य २० प्रतिशत से श्रिषिक कम हो गया हो व सस्या च्रित्पृर्ति करने के लिए गिरवी न दे सकी हो, या गिरवी रखी हुई मशीन श्रादि को श्रपने स्थान से किसी श्रन्य स्थान पर पहुँचा दिया गया है या श्रंत में संचालक-परिपद की राय में कारपोरेशन के हितों की रच्ना करना श्रावश्यक हो गया हो तो परिपद दिए गए श्रृण को तुरंत वापिस लौटाने का नोटिस दे सकती है। यदि कोई श्रौद्योगिक संस्था उक्त नोटिस का पालन न करें तो परिपद द्वारा श्रिष्कृत कोई भी व्यक्ति जिला-न्यायाधाश की सहायता से उसकी सारी संपत्ति को विकवा सकता है या श्रपने श्रिष्ठकार में ले सकता है। यदि ऐसे सुचारू श्रिष्ठकार कारपोरेशन को न प्राप्त हो तो इसका कार्य समुचित ढंग पर चलना भी कैसे सभव हो सकता है ?

लाभ-वितरण: —कारपोरेशन के नियमों में यह विशेष रूप से स्पष्ट कर दिया गया है कि कारपोरेशन एक बचत-कोष कायम करेगा। संदेहास्पद ऋण, सम्पत्ति का मूल्य-हास तथा श्रम्य इस प्रकार के न्यापारिक घाटों के लिए धन निश्चित कर चुकने पर यदि कोई लाभ बच जाय तो कारपोरेशन शेयर-श्रधि-कारियों को मुनाफा बॉट सकता है, किन्तु इस मुनाफे की दर उस समय तक, सरकारी गारंटों से श्रधिक नहीं हो सकती, जब तक कि उक्त बचत-कोप का घन कारपोरेशन की प्राप्त-पूँ नी के समान न हो जाय।

#### कॉरपोरेशन द्वारा किए गए प्रयत्नों का व्यौरा

कारपोरेशन का मुख्य उद्देश्य देश के श्रौद्योगिक विकास में साख-सुविधा प्रदान कर सहायता देना रहा हैं। इसका कार्य १ जीलाई सन् १६४८ में प्रारम हुश्रा था, श्रतः श्रव तक के, २० जून सन् १६५१ तक के, तीन वर्षों में कारपो-रेशन ने श्रनेक प्रकार की श्रौद्योगिक संस्थाश्रों को ऋण दिए हैं।

श्रवने जीवन के प्रथम वर्ष में कारपोरेशन ने कुल मिला कर लगभग ३ करोड़ ४२ लख़ रुपये ऋण दिए तथा दूसरे वर्ष में लगभग ३ करोड़ ७७ लाख रुपये के ऋण दिए गए। ३० जून १६५१ को समात होने वाले वष में कारपोरेशन ने ४ करोड़ रुपये से भी श्रिष्ठिक राशि के ऋण स्वीकृत किए। ऋण श्रिष्ठकतर कपड़ा उद्योग, सीमेंट, इंजीनियरिंग, तेल उद्योग, जन, रेशम उद्योगों तथा स्त्रन्य स्त्रावश्यक मूल उद्योगों को दिए गए।

विगत वर्षों में कारगेरिशन ने करोड़ों रुपयों के ऋण श्रीद्योगिक संस्थाश्रों को दिये हैं। ऐसे ऋणों को प्राप्त करने के लिए श्रनेक निवेदन-पत्र कारपोरेशन के पास पहुँचे हैं किन्तु श्रधिकांश को ऋण देने में कारपोरेशन श्रसमर्थ रहा है। कारपोरेशन की श्रोर में इस श्रसमर्थता के लिए कई कारण वार्षिक रिपोर्टों में दिए गए हैं। मुख्य इस प्रकार हैं।

योजना का अभाव: — कई उदाहरणों मे ऐसी योजनाएँ कारपोरेशन के मेजी गई हैं जिनमे तांत्रिक पहलुओं व विच्त-समस्याओं पर पूर्ण विचार नर्ह किया गया है। अनेक ऐसे भी उदाहरण हैं जिनमें यह भी नहीं बताया गया है कि भूमि, हमारत, मशीनरी आदि अन्य व्यक्तिगत विभागो पर अलग-अलग् कुल कितनी रकम खर्च होगी। ऐसे उदाहरणो का भी अभाव नहीं है, जह मशीन आद इसलिए खराद ली गई हैं कि वे सस्ते मूल्य पर उपलब्ध हो रहें । उनकी उपयोगिता पर तिनक भी नहीं सोचा गया। ऐसी अधूरी कागज योजनाओं में वास्तविक योजना के मूल तत्वों का अभाव रहना स्वामाविक है है। उत्पादन की समस्याओं के बारे में जो औद्योगिक संस्थाएँ केवल मन-चाहे आधार पर, बिना किसी विशेषज्ञ की सम्मति के ही यदि आगे बढ़ चलें तो इसका नाम योजना नहीं कहा जा सकता। माँग और पूर्ति की समस्याओं पर तो अधिकाश संस्थाएँ पर्याप्त रूप से सोचने में असमर्थ रही हैं। अतः ऐसी दशा में कारपोरेशन के लिए अध्याधु ध अपूर्ण दे सकना कैसे सभव हो सकता है ?

श्रपर्याप्त साधन: — कुछ श्रौद्योगिक संस्थाएँ ऐसी भी हैं जिनकी पूँजी श्रावश्यकता से बहुत कम है। ऐसी स्थिति युद्ध-काल में संभवतया उनके समुचित विकास में वाधक न होती क्योंकि उस समय श्रमेक प्रकार के ऋगों से व
उपलब्ध पूँज से काम चलाया जा सकता था। किन्तु श्रव युद्धोत्तर काल मेमुद्रा
स्कीति भी कम हो गई हैं, ऋग भी सरलता से उपलब्ध नही हो पाते हें, तो मला
कम पूँजी वाली श्रौद्योगिक सस्थाएँ कैसे पनप सकती हैं १ ऐसी सस्थाश्रों को
ऋण देकर उनके लिए श्रहित करना है। कुछ उदाहरणों मे यद्यि प्राप्त-पूँजी
पर्यात थी तो संस्था की श्रिधकांश सम्पत्ति गिरवी रक्खी जा चुको थी। ऐसे

उदाहरणों का श्रभाव नहीं हैं जहाँ मंस्या के सारे शेयर संस्थापकों को उनसे ली गई सम्पत्ति के बदले में दिए गए हैं, पर ऐसी सम्पत्ति बहुत ही श्रिधिक मूल्यों पर प्राप्त की गई है। कही-कही तो संस्थाश्रो की ऋण के लिए की गई माँग उनकी श्रावश्यकतात्रों से भी कम है श्रीर ऐसी दशा में यदि कारपोरेशन जी खोज कर भी उन्हें श्रृण प्रदान करें तो भी उनका उत्थान नहीं हो सकता।

इन दो विशेष कारणों की वजह से कारपोरेशन को कई ग्रीयोगिक सस्याश्रों को झरण देने में किठनाई हुई, किन्तु इस दशा में ऐसे उद्योगों को, जो बिना किसी सुगठित योजना के व पर्याप्त साधनों के श्रागे बढ़ते हैं, निराश करना उचित कहा जा सकना है। इतना होते हुए भी कारपोरेशन ने सैकड़ो अगृण देकर कई उद्योगों को सफलता की करवट बदलने का अग्रवसर दिया है। ग्रभी कारपोरेशन का यह बाल-जीवन ही है इसिलए सतर्कता श्रीर ठोस व्यापारिक सिद्धांतों का त्याग करना इसके लिए संभव नहीं अन्यथा इसका स्वयं का अहितत्व भी अस्थायों हो सकता है जो कि श्रीयोगिक विकास के हित में नहीं कहा जा सकता।

## कारपोरेशन के कार्य-क्रम व कार्य-प्रणाली की त्रालोचना

श्रमेक ऋणों की स्वीकृति देने पर भी, इसका श्रथं यह नहीं है कि कारपो-रेशन के बारे में श्रालोचना के शब्द कहें नहीं जा सकते। जहाँ पिछले तीन-चार वर्षों में इसने कुछ कार्य किया है, वहाँ कई प्रयत्न श्रसफल भी रहे हैं, श्रधूरे भी रहे हैं श्रीर श्रपर्याप्त प्रयत्न भी किए गए हैं। श्रतः कारपोरेशन के लिए यह श्रालोचनाएँ समय-समय पर होती रही हैं।

कारपोरेशन का प्रारम्भ इतना श्रच्छा नहीं रहा है जिससे कि हम प्रेरित होकर प्रशंसा कर दें। प्रथम वर्ष में १५६ श्रावेदन-पत्र ऋण के लिए श्राए जिनमें से वेवल २१ को ऋण दिया गया व प्रथम वर्ष यानी ३० जून १६४६ तक कुछ ऋण ३,४२,२५,००० रुपये का दिया गया। इंगलैंड के कारपोरेशन ने १३३ श्रावेदन पत्रो को ऋण दिया, जहाँ मारत मे केवल २१ को स्वीकृति मिली। कनाडा ने प्रथम वर्ष मे ६७ श्रावेदन पत्रो पर सहानुभ्तिपूर्ण विचार किया व श्राहरू लिया के बैंक ने प्रथम वर्ष में ही १०३३ श्राजियाँ स्वीकार कीं।

इसिक्षिए ग्रास्ट्रेलिया, ब्रिटेन व कनाडा में प्रथम वर्ष में स्वीकृत ग्राविदन पत्रों से सिद्ध है। रहा है कि भारत दीड़ में बहुत पीछे हैं।

- (२) कारपोरेशन द्वारा दिए गए ऋगो पर व्याज की दरें सभी संस्थाओं के लिए समान रही हैं, जो असंगत जान पढ़तो हैं क्योंकि सभी औद्योगिक संस्थाओं की आर्थिक स्थिति व सफलता समान नहीं हो सकती और न है। इसलिए प्रत्येक सस्था के ठोसपन और भविष्य को दृष्टिगत रखकर ही व्याज की दर निश्चित करनी चाहिए। समानता के सिद्धान्त को व्याज की दरों में अड़ा कर ठोस व्यापारिक सिद्धान्तों की अबहेलना की गई है।
- (३) ऋण के श्रावेदन-पत्रों पर विचार करते समय कारपोरेशन इस बात से श्रधिक प्रभावित हुश्रा है कि फिस कम्पनी के शेयर का मूल्य बाजार में श्रधिक है श्रीर किसका नहीं है। किन्तु 'शेयर की कीमत' का मापदंड श्रनेक प्रभावित करने वाले कारणों में से एक हो सकता है पर मुख्यतः यही कारण नहीं है जिनसे प्रभावित होना चाहिए। किसी भी कम्पनी या श्रीद्योगिक सस्या का पिछले वर्षों का प्रभाव, वर्तमान श्राय-शक्ति, प्रबन्ध मुचारता, व भविष्य की संभावनाएँ श्रादि ऐसे श्रनेक महत्वपूर्ण विषय हैं जिनसे प्रभावित होना मी श्रावश्यक है। श्रतः केवल शेयर के श्रधिक मूल्य से प्रभावित होना दोष-पर्ण है।
- (४) श्रिषकांश ऋणों की श्रविष, जो कि कारपोरेशन ने श्रीद्योगिक संस्थाश्रों को दिए हैं, केवल १२ वर्ष की है। कुछ उदाहरण ऐसे भी है जहाँ १५ वर्ष की श्रविष के लिए भी ऋण दिया गया है। किन्तु श्रीद्योगिक संस्थाश्रों की विकास-श्रविष इस १५ वर्ष के समय से कही श्रिषक होगी ख्रतः यह श्रविष बहुत कम है। कारपोरेशन के नियम के श्रवुसार भी ऋणा की श्रविष २५ वर्ष तक की हो सकती है लेकिन इस नियम का श्रभी तक उपयोग नहीं उठाया गया है।
- (५) कारपीरेशन की श्रीर से श्रमी तक कोई श्रार्थिक-शोध विभाग नहीं खोला गया है जिसकी बड़ी श्रायश्यकता है। कारपीरेशन का कार्य केवल त्रैमासिक या श्रद्ध-वार्षिक जॉच पडताल करना रहा है किन्तु इसे श्रपने ग्राहक को श्रपनी श्रमूल्य परिपक्च सम्मति भी देनी चाहिए।

- (६) शेयर खरीदने का श्रिष्ठकार केवल वित्त सम्बन्धी संस्थाश्रों व केन्द्रीय सरकार को ही प्राप्त रहा है अतः यह जन साधारण की संस्था नहीं कही जा सकती । कई लेखकों की धारणा है कि कारपोरेशन के शेयर प्रत्येक व्यक्ति व संस्था के लिए उपलब्ध होने चाहिएँ, किन्तु इसका विपरीत हिन्द्र कोण भी है जो हम श्रागे चलकर लिखेंगे ।
- (७) कारपोरेशन का ऋण नेवल सार्वजनिक श्रौद्योगिक संस्थाश्रो को मिल सकता है, इसका श्रर्थ यह हुआ कि कोई भी संस्था जो सार्वजनिक नहीं है, किन्तु उद्योग व व्यापार से सन्वन्य रखने वानी है तो भी वह कारपोरेशन द्वारा ऋण नहीं ले सकती। श्रतः सामेदारी के व्यापार व निजी उद्योगो वाले श्राना विकास करने में कारपोरेशन के द्वारा दिये जाने वाले ऋणों से विचत कर दिए गए हैं।

प्रत्युत्तर: - श्रालोचना की कई बातों में तथ्य ही नहीं मार्ग-दर्शन की रेखा भी मिलती है। किन्तु सारी बातें न सही हैं श्रौर न सार-पूर्ण ही हैं। यदि कारपोरेश्चन श्रपने रोयरों को सभी व्यक्तियों श्रौर संस्थाश्रों के लिए केवल श्रपने नाम के श्रागे एक जनवादी विल्ला लगाने के लिए ही उपलब्ध कर दे तो लाभ के विपरीत हानि श्रौर श्रमर्थ श्रिधिक होगा। हमें ज्ञात है कि गिजर्व बैंक के रोयर क्योंकि सभी के लिए खुले ये इसलिए वे चन्द पूँजीपतियों के हाथों में श्रौर वे भी एक दो राज्यों में एकत्रित हो गए थे। श्रतः जनवाद का प्रचार करने वाले प्रयत्नों से हमें पूँजीवाद का प्रसाद मिला। इसलिए कारपोरेशन के शेयर केवल वित्त सम्बन्धी सत्थाश्रों के लिए होना ही हितकर है।

जहाँ तक कारपोरे शन के प्रारंभ का प्रश्न है, वह अन्य देशों के सम्मुख कुछ कम आशामय लगता है। किन्तु हमें अपने देश की स्थिति और आर्थिक साधनों का भी आलोचना करते समय ध्यान करना पड़ेगा। हमारे देश में आर्थिक साधनों व वित्त का अभाव हो नहीं है पर औद्योगिक हिष्कोण से समूचा, देश भी उन्नत राष्ट्रों के मुकाविले अविकसित है अतः निराश होने की कोई वात नहीं है।

कारपोरेशन की स्थापना का मुख्य उद्घेश्य ही सार्वजनिक उद्योगों को विक-

सित करना है, बढ़ावा देना है ; श्रतः सामेदारी के व्यापार व निजी उद्योगो की मॉग को उक्ति भी समक्त में नहीं श्रा सकती ।

आशापूर्ण भविष्यः — श्रमेरिका, इंगलेंड, कनाडा व श्रास्ट्रेलिया श्रादि सभी देशों की श्रीद्यागिक मंस्थाश्रों को वित्त की सहायता देने वाली विशिष्ट सस्थाएँ हैं। हमारे यहाँ भी ऐसे श्रीद्योगिक वित्त कारपोरेशन की स्थापना देश के उज्ज्वल श्रीद्योगिक भविष्य की परिचायक है। कारपोरेशन को सदा सतर्क रहना चाहिए श्रीर ऐसे वातावरण को जन्म देना चाहिए कि सभी उद्योगों का विश्वास उसमें बना रहे। श्रपने संचालकों के उद्योगों को श्रिवक श्र्य स्वीकार कर श्रथवा श्राज्यक की प्रचित्त प्रान्तीय भावना में फसकर कारपोरेशन उन्नित की सीढ़ी पर नहीं चढ सकता है श्रीर जनता के श्रविश्वास का चिह्न वन जायगा पर विश्वास है कि देश के सुयोग्य प्रवन्धकों के संचालन में यह कारपोरेशन देश के श्रीद्योगिक दीप की विकास रूपी वित्त-वाती को सदा प्रज्वलित रखने में समर्थ ही नहीं पर सफल भी हो सकेगा श्रीर इसी में हमारे श्रार्थिक उत्यान का स्वर्णिम प्रभात उगेगा।

### ४४---जन-वृद्धि की समस्या

श्राज से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व माल्यस नामक एक प्रसिद्ध समाज श्वस्त्री ने कहा था कि 'किसी भी देश की जनसंख्या वहाँ के जीवन-यापन के माधनों की अपेद्धा तेजी से बढ़ती है । जनसंख्या ज्यामिति-गति के बढ़ती है त्रीर जीवन-यापन के साधन गणित-गतिर से बढ़ते हैं । स्रतः बढ़ती हुई जन-संख्या पर स्वाभाविक-प्रतिबन्ध लगाकर उसे रोकना चाहिये श्रन्यया देवी-प्रकाप जैसे श्राग्न, नाढ़, भूचाल श्राटि श्रपना काम श्रारम्म कर देते हैं श्रीर जन-संख्या को जीवन-यापन के साधनों के संवुलन में बना देते हैं। माल्यस के ये शब्द ब्राज हमारे देश को परिस्थितियों में खरे उतर रहे हैं। कहीं भूचाल ब्रा जाते हैं, जिससे गांव के गांव धरातल में समा गए हैं तो कही प्रचएड श्राग्निकाएड के द्वारा जन श्रीर सम्पत्ति का श्रपार विनाश हो रहा है। कही बाढ के कारण गॉव के गॉव वह जाते हैं तो कही चारे श्रीर श्रन्न-जल के श्रमाव मे पश्र श्रीर जन-शक्ति नष्ट होती जा रही है। इस प्रकार कही पानी की कमी है, कहीं श्रन का संकट है श्रीर कहीं चारें का श्रभाव है; कहीं श्रतिवृध्टि है तो कहीं श्रना-वृष्टि है। कहने का अर्थ यह है कि द्रतगित से बढती हुई जन संख्या को प्रस्तुत जीवन-यापन के साधनों के सतुलन में लाने के लिए देव श्रपना काम करने लगा है। इसका कारण स्पष्ट है। पिछले अनेक वर्षों से इमारें देश की जन-संख्या वे रोक-टोक बढती चली जा रही है। न कोई नियम है, न संयम है श्रीर न भविष्य मे होने वाले दुष्परिणामो का भय ही है। जन संख्या इस प्रकार वढ़ती रही है।

समस्त भारत की जन चख्या (दस लाखों में)

१८७२ १८८१

वर्ष

२०६`१६ २५३`८६

<sup>ै</sup> ज्यॉमिति-गति---२, ४, =, १६, ३२, ६४, १२८... ..

र गिर्यात-गति -- १, २, ३, ४, ५, ६, ७, ८....

| वर्प |                   | जन संख्या ( दस लाखो में ) |
|------|-------------------|---------------------------|
| १८६१ |                   | २८७ ७१                    |
| १६०१ |                   | <b>२६३</b> °३६            |
| 1838 |                   | ३१५.१५                    |
| १६२१ |                   | <b>३१८.</b> ६४            |
| 8838 |                   | ३५२ ८०                    |
| 1888 |                   | 800,00                    |
| १६४१ | ( केवल भारत संघ ) | 3,6.08                    |
| १६५१ | (केवल भारत संघ)   | ३६२'⊏२                    |

इसका स्रर्थ यह है कि प्रति दस वर्षों में १४ प्रतिशत जन संख्या बढ़ जाती है। गत वर्षों में यह ४० लाख प्रति वर्ष से भी श्रधिक बढ़ रही है। १६३६-४० में प्रकाशित लीग ब्रॉफ नेशन्स के ब्रव्द-कोप के ब्रनुसार समस्त संसार की जन संख्या २,१४५२,००,००० थी श्रर्थात् समस्त संसार के लगभग पष्टांश मनुष्य हमारे देश में हैं। भारतवर्ष का स्तेत्रफल संयुक्त राष्ट्र के स्तेत्रफल का , श्राधा है किन्तु यहाँ की जन संख्या वहाँ से लगभग तिगुना हैं। चीन को छोड़-कर भारत की जनसंख्या संसार के सब देशों से श्रविक है परन्त चीन का लें रू फल भी भारत के जेत्रफल से तीन गुना है। जन संख्या की दृद्धि का एक साधारय-सा कारण यह है कि यहाँ विछले कुछ वर्षों से शिशु-मृत्यु-संख्या भीर साधारण मृत्यु-संख्या दोनों में कमी श्रा गर्ड है। १६२१ में शिशु-मृत्यु संख्या १६५ प्रति मील तथा साधारण-मृत्यु-संख्या ३१ प्रति मोल थी जो १६४१ में घटकर क्रमशः १५८ श्रौर २२ हो गई । पिछले दस वर्षों मे तो स्वास्थ्य कल्याण सम्बन्धी श्रनेक योजनाश्चों के कारण मृत्यु-सख्या में श्रीर भी श्रधिक कमी होने का अनुमान है। सार्वजनिक स्वास्थ्य श्रीर चिकित्सा का विकास होने के कारण मृत्यु-संख्या श्रीर भी कम होती जा रही है । फिर, कुछ वर्षों से बाल-विवाह निरी-धक कानून श्रीर जनता के टॉब्टिकोए में परिवर्तन के फल स्वरूप जन्मसंख्या में भी कुछ कमी हुई है। परन्तु जन्म संख्या फिर भी ऊँची है श्रीर मृत्यु संख्या जितनी कम नहीं हुई है। संयुक्त राष्ट्र-संघ द्वारा प्रकाशित एक पुस्तक से तत्सम्बन्धी कुछ श्रॉकड़ों का ज्ञान होता है।

| देश             | जन्म संख्या<br>(प्रति हजार) | मृत्यु संख्या<br>( प्रति हजार ) |  |
|-----------------|-----------------------------|---------------------------------|--|
| मिश्र           | ४३.त                        | २१-३                            |  |
| कनाडा           | २६*⊏                        | ٤٠३                             |  |
| श्रमेरिका       | २३-४                        | €*६                             |  |
| भारत            | २६ द                        | १६.०                            |  |
| जापान           | <b>३३</b> .२                | ११ ६                            |  |
| <b>फा</b> न्स   | २१.०                        | १३ ८                            |  |
| इटली            | १६'र                        | €.0                             |  |
| <b>स्डल</b> ेंड | १६ १                        | ११ ७                            |  |
| श्रास्ट्रे लिया | 25.0                        | ٤,٣                             |  |

इन श्राँकड़ों से जात होता है कि मृत्यु-संख्या मे कमी हो जाने पर भी यह श्रमी मिश्र को छोड़ सबसे श्रिष्ठक है। इससे स्पष्ट श्रमी यह निकलता है कि जनवृद्धि की समस्या हमारे देश मे जन्म वृद्धि की समस्या है श्रीर इस समस्या का हल जन्म-वृद्धि को रोकने मे है। इस विपय में क्या करना चाहिए इसका विचार श्राणे करेंगे। यहाँ समस्या के दूसरे पहलू पर विचार करें कि जन्म-संख्या श्रिष्ठक क्यो है? विवाह यहाँ श्रावश्यक माना जाता है श्रीर कम उम्र में ही विवाह हो जाता हैं। हमारे यहाँ १८-२० साल का लड़का श्रीर १६ साल की लड़की विवाह कर लेते हैं जब कि इंगलैयड में यह श्रायु कमशाः ३०-२५ अहैं। देश की गरीबी श्रीर मनोरंजन के कम साधनों के कारण भी यहाँ जन्म का निश्रमुपात श्रिष्ठक हैं। श्रीराच्चा के कारण भी लोग सन्तित नियंत्रण पर ध्यान कि नहीं देते। यो सन्तिन-नियंत्रण सामाजिक दृष्टि से बुरा श्रीर हीन भी सममा जाता है।

केवल संख्या की दृष्टि से ही नहीं घनत्व की दृष्टि से भी हमारे देश में विषमता है। जनसंख्या के घनत्व से हमारा तात्वर्य किसी देश में प्रति वर्ग मील निवासियों की संख्या से है। स्पष्ट है कि जनसंख्या का घनत्व दो वातों पर निर्भर होता है (१) जनसंख्या, (२) चुत्रफल। देश का चेत्रफल लगभग

स्थिर है परन्तु, जैसा कि पहले बनाया जा चुका है, जनसंख्या उत्तरोत्तर बढ रही है। फल स्वरूग देश में जनसंख्या का घनत्व भी बढ़ रहा है। पाकिस्तान बन जाने के कारण तो एक विस्तृत श्रीर उपजाऊ भू-प्रदेश हमारे हाथ से निकल गया परन्तु उसके समानुपात में जनसंख्या कम नहीं हुई। इससे भारत-संघ मे जन संख्या का घनत्व श्रीर भी श्रिष्ठिक हो गया है। पाकिस्तान, चीन, श्रमरीका श्रीर रूस मे कमशः प्रति वर्ग मील श्रावादी २१०, १२३, ५० श्रीर २३ है श्रीर भारत में प्रति वर्ग मील २६६ व्यक्ति रहते हैं। इससे जन-संख्या के घनत्व की श्रसाधारणता प्रतीत होती है।

जनसंख्या के विराट रूप श्रीर गहन घनत्व को देख कर प्रश्न उठता है कि क्या हमारे देश में जनाधिक्य है ? यह प्रश्न बड़ा जटिल श्रीर विवाद।स्पदः है। श्रर्थशास्त्रियो श्रीर समाज-शास्त्रियो ने इसकी कई कसौटिया निर्घारित की हैं। 'सर्वोत्तम जनसंख्या' के सिद्धान्त के अपनुसार यदि किसी देश की जन-संख्या इस 'सर्वोत्तम-सीमा' से श्रधिक बढ जाय तो कहा जाता है कि वहाँ जनाधिक्य है। परन्तु किसी विशेष परिस्थिति में ''सर्वोत्तम जन-संख्या'' क्या है-यह ज्ञात करना न सम्भव है श्रीर न युक्तियुक्त । तो यदि 'सर्वोत्तम जर्न-संख्या का ज्ञान ही न हो सके तो कैसे कहा जाय कि भारत में जनाधिक्य है या नहीं । परन्तु फिर भी कुछ ऐसी कसौटियाँ हैं जिनसे जनाधिक्य का मान किया जा सकता है। माल्यस की कसौटी यह है कि यदि जनसंख्या की वृद्धि के क्रम में जन्मसंख्या पर कोई प्रतिबन्ध न हो श्रीर बच्चो की सख्या बढ़ती जाय तो जनसख्या लगातार बढ़ती जाती है। केनन् का कहना यह है कि यदि जनसंख्या इस श्रनुपात से बढ़ रही है कि उसके कारण समस्त देश में प्रति व्यक्ति ब्राय कम होती जाती है, ब्रीर देश के प्राकृतिक साधनों का महत्तम उपयोग नहीं कर पाती तो यह मानना चाहिए कि जनसंख्या उस देश में बहुत वढ गई है। सार यह है कि सामान्यतः निम्न तीन कसौटियो से जनाधिक्य का श्रनुमान-मात्र लगाया जा सकता है:--

(१) यदि स्वाभाविक प्रतिबन्धों के श्रमाव में जनसंख्या द्रुतगति से वढ़ती जा रही हो, (२) राष्ट्रीय श्राय की श्रसाधारण दृद्धि में निकट भविष्य में

कोई तीव्र सम्भावना न हो, (३) नैसर्गिक-प्रतिबन्धों (दैवी-प्रकोपो) ने श्रपना काम श्रारम्भ कर दिया हो श्रर्थात् देश मे जगह-जगह पर श्रिग्न, भूचाल, वाढ़, दुर्भिल, श्रितृष्टि, श्रनावृष्टि श्रादि दैवी प्रकोप होने लगे हो जिनसे जान-माल की हानि होती हो। इन तीनो हो कसौटियों पर देखने से भारत मे जनसंख्या का श्राधिक्य का श्रनुमान होता है। जनसंख्या तेजी से वढ रही हैं। मृत्यु संख्या श्रिधिक है पर जनसंख्या उसमें भी श्रिधिक हैं। पुराने समय में जनसंख्या पर 'जो मर्यादाएँ थो वे भी श्रव नहीं रही हैं। पुरुप के लिए स्त्री की मृत्यु के पश्चात् ही नहीं वरन् उसके जीवित रहते हुए भी श्रीर विवाह कर लेने की प्रथा पहिले से ही थी। श्रव तो सुधार के श्रावेश में स्त्रियों में भी पुनर्विवाह होने लगे हैं। संतानोत्पत्ति एक धार्मिक कर्तव्य माना जाता है। संतित-निग्रह के उपायों का ज्ञान श्रीर प्रचार नहीं है। सारांश यह है कि स्वाभाविक प्रतिवन्धों के श्रमात्र में जन्म संख्या बढ़ती जा रही है। दूसरे, यहाँ के निवासियों को विदेशों में जाकर वसने की सुविधाएँ नहीं हैं वरन् श्रपने लोग विदेशी सरकारों की नीति के कारण विदेशों से श्रपना रहन-सहन छोड़ कर उल्टे भारत मे श्राने लगे हैं। फल स्वरूप जनसंख्या तेजी से वढ़ रही है।

राष्ट्रीय ग्राय को देखने पर भी कुछ ऐसे ही चिन्ह मिलते हैं। लगभग तीन-चौथाई जन सख्या जीविकोपार्जन के लिए कृषि पर निभर हैं। जहाँ भूमि परिमित हो, गहरी कृषि का प्रचार न हो, कृषि-सुघार के मार्ग में श्रनेकों कांठनाइयाँ हो, कृषि की गति मन्द हो, उद्योग-वाणिष्य ग्रौर व्यवसाय सुप्त ग्रौर श्रविक सत हों, पूँजी का नितान्त श्रभाव हो, विदेशी प्रतियोगिता का निरन्तर भय खड़ा हो, कुशल विशेषज्ञों की भारी कमी हो वहाँ राष्ट्रीय श्राय के जनसख्या के श्रनुपात में बढ़ने की श्राशा एक दुराशा ही हैं। जहाँ तक दैवी प्रकोषों का सम्बन्ध है यह पहिले ही कहा जा चुका है कि राग, महामारी, दुर्भिन्च, बाढ़, श्रान्न, भूचाल श्रपना बार-बार प्रलयकारी प्रभाव दिखा चुके हैं ग्रौर दिखा रहें हैं।

इन बातों से अनुमान होता है कि देश मे जनसंख्या का आधिक्य है। परन्तु फिर भी इस पर मत भेद है। कुछ लोग देश में जनाधिक्य के पह में हैं

तो कुछ का कहना है कि देश के प्राकृतिक श्रीर श्रार्थिक साधनों में वर्तमान जनसंख्या से भी श्रिधिक संख्या को पालन करने की शक्ति है परन्तु कमी केवल यह है कि इन सुप्त साधनों का महत्तम उपयोग नहीं किया जा रहा है। पंढित जवाहरलाल नेहरू दूसरे पत्त के समर्थक हैं। उनका कहना है कि देश के प्रचुर साधनों को दृष्टि में रखते हुए वर्तमान जनसंख्या भी कम है। श्रतः साधनो का विदोहन करने के लिए श्रीर जन संख्या की श्रावश्यकता है। कुछ लोगों का विचार है कि संसार में मनुष्य एक मुँह श्रीर दो हाथ लेकर जन्म लेता है। यदि खाने के लिए एक मुँह बढ़ता है तो काम करने के लिए दो हाथ बढ़ते है। फिर जीवन-यापन के छाधनों की कमी कैसे ? जनाधिक्य क्योंकर ? उनका यह कथन सिद्धान्ततः ठाक है । परन्तु उसमें एक भूल है । क्या वह व्यक्ति श्रपने दो हाथा से ग्रपने जावन-यापन की पूर्ण घ्रौर श्रावश्यक सामग्री उत्पन्न करता रहता है ? उत्तर मिलता है नहीं। इसका कारण यह है कि साधन सीमित हाते हैं—उसकी शक्ति श्रीर कायल्मता की कोई सीमा होती है तथा वह केवल हायों से हा सामग्री नहीं उपजा सकता या बना सकता। उसे कुछ सहायक-साधनो की आवश्यकता होती है। ये साधन उस पर्याप्त मात्रा या संख्या मे उपलब्ध नहीं होते श्रीर वह फिर जनाधिक्य का कारण वन जाता है। हम पंदित नेहरू की इस बात से सहमत हैं कि देश के साधन प्रचुर हैं परन्तु सुन्त पढ़े हैं। उनके |यदोहन के लिए शक्ति की श्रावश्यकता है । परन्तु केवल जन शक्ति की ही नहीं, जन-शक्ति की सहायक-शांकयों को भा। यदि ऐसा किया जा सके d निश्चय ही भारत-भूमि पर इससे भी श्राधिक जनसख्या का पालन हा सकता है। परन्तु प्रश्न तो यही है कि जन-सहायक-शक्तियाँ कैस प्राप्त हों १ प्रयत्न किए जा रहे हैं — कृषि भाम की सामाएँ बढ़ाई जा रहो है, कृषि पर यन्त्रों की सहायता ली जा रही है, सहायक-उद्योग स्थापित किए जा रहे है तथा वैज्ञा-निकन करके उत्पादन के सभी साधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यदि हमारी ये सब योजनाएँ सफल हुई तो जनाधिक्य का भय टल जायगा।

परन्तु इसते भी समस्या पूर्ण रूपेण हल नहीं होती। श्राखिर उत्पादन कव तक वढ़ाया जा सकता है ? सुप्त साधनों का कितना विदोहन किया जा सकता है ! इन सब की कुछ न कुछ मर्यादाएँ हैं। जन्म संख्या की रोकने की वात को टाल कर उत्पादन बढ़ाने की ही वात करना जनवृद्धि की समस्या को हल करने का श्रधूरा उपाय ही रहेगा। ग्रतः यह भी ग्रावश्यक है कि द्रुत-गति से बढ़ी चली जा रही जन्म संख्या पर लगाम चढ़ा दी जाय । जब सरकार मृत्यु संख्या को रोकने के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य की श्रनेकों योजनाश्चों को लेकर खड़ी है तो जन्म संख्या को भी रोकने के लिए कुछ करना वांछनीय श्रीर श्रावश्यक है श्रन्यया समस्या सुलभाने के बदले श्रीर उलभा सकती है। जन्म संख्या को रोकने के लिए दो उपाय हैं -(१) सरकार द्वारा, (२) जनता द्वारा । सरकार सन्तति नियह की शिद्धा को प्रोत्साहन दे, जहाँ लोगों को उसका ज्ञान मिल सके चल-चित्र दिखाए जाएँ, भाषण कराए जाएँ तथा निग्रह-केन्द्र खोले जाएँ। सरकार यह सव कुछ कर रही हैं। विदेशी विशेषज्ञ मि० स्टोन की सलाह पर देश के कई स्थानो पर सन्तति-निग्रह केन्द्र खोल कर प्रयोग किए जा रहे हैं। श्राशा है कुछ परिणाम निकलेगा। सरकार शिचा को भी प्रगति दे क्योंकि इसके बिना स्वयं जनता निग्रह का महत्व नही सम्भ सकती। इसके ब्रातिरिक्त मनोरंजन के साधन भी जुटाए जाएँ। कुछ लोगों का सुसाव है कि 'कॉन्ट्रासेप्टिक्स' का प्रयोग देश में बढ़ाया जाय। परन्तु इस प्रकार श्रस्वाभाविक श्रौर नैसर्गिक उपायों से लाभ की श्रपेचा हानि श्रधिक होने की सम्भावना है। महात्मा गांधी स्वयं इसके पन्न में न थे। उनका कहना था कि इस प्रकार जनता मे व्यभिचार फैलने की शंका बनी रहेगी ख्रीर दूसरे भावी संतान भी निर्वल बन जायगी। इसके लिए सबसे अच्छा उपाय तो यह है कि लोग स्वयं समर्के, समस्या की गम्भीरता को पहिचाने श्रीर संतानोत्पत्ति पर स्वयं प्रतिबन्ध रक्लें । यह समस्या ऐसी है जिस पर कानून द्वारा ही कानू नही पाया जा सकता । इसके लिए स्त्री-पुरुपो का पारस्परिक सहयोग ही श्रनिवार्य है। सरकार तत्सम्बन्धी सुविधाएँ दे जैसे शिल्वा का प्रसार, मनोरंजन के श्रन्य साधन, सन्तति-निग्रह की महत्ता की शिंचा श्रादि, ग्रादि, । समस्या का इल तो फेवल Moral Restraint 'जनता के स्वाभाविक नियंत्रण' में है। तभी जन्म संख्या कम हो सकती है श्रीर तभी रहन-सहन को स्तर उठ सकता है।

# ४५—ऋार्थिक ऋायोजन

## हमारे सिद्धान्त एव छादर्श क्या हो ?

श्रार्थिक श्रायोजन कोई बहुत पुराना विषय नहीं है। प्रथम महायुद्ध में पहिले तो श्राधिक श्रायोजन कुछ सैद्धान्तिक श्रायंशास्त्रियों का विचार मात्र ही माना जाता था। पर १६३० के परचात् यह एक महत्वपूर्ण विषय वनने लगा। सोवियट रूस ने श्रपनी पंचवपीय योजनाश्रों द्वारा जो श्रार्थिक प्रगति की उससे संसार के श्रनेक देशों की भारी विस्मय हुशा श्रीर वे श्राधिक प्रगति की प्रोगमों में जुटने लगे। द्वितीय युद्ध के कारण श्रनेक राष्ट्रों के श्राधिक कलेवर का जो विध्वस हुशा उसका पुनर्निर्माण करने के लिए श्राधिक श्रायोजन एक श्रनिवाय श्रावश्यकता समभी जाने लगी। युद्धोत्तर काल में संसार के श्रनेक राष्ट्रों ने श्राधिक श्रायोजन किए। श्राज कुछ युद्ध-ध्वंसित देश श्राधिक पुनर्निर्माण के लिए प्रयत्नशील हैं श्रीर कुछ श्रवनत-देश श्राधिक-संगठन में व्यस्त हैं। हमारे देश की श्राधिक समस्या बहुमुखी है नहीं युद्ध-विकृत श्राधिक कलेवर को भी सगठित करना है श्रीर देश के सुष्त श्राधिक साधनों का विदो- हन करके कृषि श्रीर उद्योग को उन्नत बनाकर संतुलन उत्पन्न करना है।

श्राधुनिक युग में प्रायः ऐसा देखा गया है कि सरकार चाहे एक-तंत्रीय हो श्रथवा जन-तंत्रीय, कोई भी देशव्यापी नीति पुरोगम श्रीर श्रायोजन तब तक सफल नहीं हो सकते जब तक कि उन्हें जनता का पूर्ण सहयोग पाप्त न हो। श्रायिक श्रायोजन में श्रनेक नीतियों श्रीर कार्य शैलियों का समावेश होता है श्रीर ये सभी नीतियाँ श्रीर कार्य शैलियों भिल-भिल प्रकार की होती हैं, परन्तु इन्हें कार्यान्तित करने के लिए यह श्रावश्यक है कि इन्हें जनता के विश्वास का पात्र बनाया जाय। इस श्रादर्श का महत्व १६२७ में होने वाले 'विश्व श्रायिक सम्मेलन' के उस प्रस्ताव से श्रांत होता है जिसमें यह सुम्हाया गया था कि ''संसार के श्रार्थिक निर्माण के लिए सम्मेलन को भिन्न-भिन्न देशों की सरकारों श्रीर शासन-सूत्रों पर ही श्राधित नहीं रहना चाहिए वरन जनमत को श्राधार

बनाना चाहिए क्वोंकि इसी पर योजना की सफलता निर्भर होती है"। हमारे यहाँ योजना कमीशन ने भी इस बात को भली-भाँति समक्ता है छौर छपनी पंचवर्षीय योजना की रूप रेखा प्रकाशित करते समय स्पष्ट कर दिया है कि 'योजना की सकलता जन-विश्वास एव जन-सहयोग पर निर्भर हैं।

श्रार्थिक ग्रायोजन श्रार्थिक संगठन की वह व्यावहारिक किया है जिसके द्वारा ऋषि, व्यापार श्रीर उद्योग के सभी मिल-भिल सूत्रों को मिलाकर एक व्यवस्थित थ्रौर संगठित इकाई बना दिया जाय, जिससे एक निश्चित श्रविध के ग्रन्दर प्रस्तत ग्रार्थिक साधनों का विदोहन करके देशवासियों की ग्रावश्य-कताश्रो के महत्तम सन्तोप की सुविधाएँ प्राप्त की जा सकें। इस किया के सफल संचालन के लिए एक ऐसे संचालक की स्त्रावश्यकता होती है जो भिन्न-भिन्न सूत्रों की कार्यशैली निर्धारित करें श्रीर उत्पादन एवं उपभोग में संतुलन उत्पन्न करे। स्पष्ट होता है कि श्रार्थिक त्रायोजन के तीन प्रमुख उद्देश्य होने चाहियें। प्रथम, प्रस्तुन सभी श्रार्थिक साधनों का महत्तम विदोहन; द्वितीय, उत्पादन एवं उपभोग में श्रावश्यक तथा श्रनुकृत समायोजन, श्रीर, तीसरा, देशवासियों को स्रावश्यकतास्रो की महत्तम पूर्ति। ये त नो उद्दश्य तमी प्राप्त किए जा सकते हैं जब देश भर की <u>सारी ब्रार्थिक किया एक</u> केन्द्रित शचालन शक्ति के श्राधीन हो । श्रार्थिक श्रायोजन के द्वारा उत्पादन की कुशलता, श्रार्थिक जीवन की स्थिरता तथा वितरण की समानता लानी होती है। जहाँ तक उत्पादन की कुशलता का प्रश्न हैं, श्रायोजकों को चाहिए कि वे ऐसा श्रार्थिक कार्यक्रम बनाएँ जिससे उत्पादन-दृद्धि के साथ-साथ जन-सख्या को भी भरपूर कार्य मिलता रहे तथा उत्पादन का स्तर भी ऊँचा हो। कुछ लोगो का खयाल है कि विशाल यंत्रों द्वारा ही उत्पादन बढाया जा सकेगा; परन्तु यह वात नितान्त सत्य नहीं । भारत जैसे देश में, जहाँ जनसंख्या का श्राधिन्य हैं, उत्पादन की कुशलता जन-शक्ति के द्वारा ही बढ़ानी होगी, यंत्रों के द्वारा नहीं, श्रन्यथा वेकारी का भय बना रहेगा। इसी प्रकार वितरण की समानता के विषय में श्रायोजको को मली भाँति जान लेना चाहिये। वितरण की समानता का यह श्रर्य नहीं कि सभी को समान मिलता रहे या सभी समान रूप से घनी

या कंगाल रहे। यह बात संभव भी नहीं हो सकती। जबतक मनुष्य मनुष्य की योग्यता, कार्यशैली, अमशक्ति, मानसिक गुण व शारीरिक गठन मिन्न-मिन्न हैं तब तक उनकी कार्य करने की शिक्त भी भिन्न-भिन्न होगी ग्रीर उनके उत्पादन का स्तर भी श्रलग-श्रलग होगा; वितरण में भी श्रसमानता होगी। श्रतः वितरण की पूर्ण श्रीर स्थायी समानता की कल्पना करना श्रसंभव नहीं तो श्रसंगत श्रवश्य जान पड़ता है। वितरण की समानता से केवल यही सममना चाहिए कि ऐसा श्रार्थिक कलेवर बने जिसमें सभी को सब कार्य करने के लिए समान श्रवसर प्राप्त हों, मानव मानव का शोषण न करे, मानव प्राकृतिक साधनों का शोषण करे। श्रार्थिक जीवन की स्थिरता के विषय में भी एक विशेष बात है। स्थिरता ऐसी न हो जिससे जीवन की गति रक जाय श्रीर श्रार्थिक चेंत्र में ऐसे भारी-भारी परिवर्तन हों जिससे श्रार्थिक कलेवर को किसी भी प्रकार की हानि हो।

किसी भी आर्थिक योजना का रूप निर्धारित करने से पूर्व ग्रार्थिक साधनों का देश की राजनैतिक श्रीर सामाजिक स्थिति का सिंहावलोकन करना श्रास्यन्त श्रावश्यक है। योजना ऐसी हो जिससे क्रांति का श्रामास न मिले वरत्र शनै: शनै: युग-परिवर्तन हो। न तो प्रस्तुत श्रार्थिक कलेवर को छिन्न भिन्न करने की ही ग्रावश्यकता पड़े ग्रीर न कातकारी वातावरण ही उत्पन्न करने की चेष्टा की जाय। यथा संभव निम्न वातों का समावेश करने का प्रयत्न होना ही चाहिए—

- (१) योजना का आधार वैयक्तिक उपक्रम (निजी उद्योग) ही हो पर छ आवश्यकतानुसार इसे लोक-उपक्रम द्वारा स्थानापन्न कर दिया जाय। जिस चेत्र में लोक-नियंत्रण की आवश्यकता जान पड़े वहाँ वैयक्तिक उपक्रम को स्थान न दिया जाय। परंतु वैयक्तिक उपक्रम भी सर्वथा स्वतंत्र न रहे। सभी वैयक्तिक उपक्रमों पर सरकार का न्यूनाधिक नियंत्रण रहना ही चाहिए।
- (२) योजना को जनना पर बलात् न लादा जाय । जनता का योजना के सिद्धांतों में एवं उसके भविष्य में पूरा-पूरा विश्वास हो । दूसरे शब्दों में यह भी कहा जा सकता है कि श्रार्थिक योजना सरकार श्रीर जनता सभी को मान्य हो श्रीर उसका व्यवहार लोकतंत्र के सिद्धातों पर श्राधारित हो ।

- (३) योजना का स्वरूप शनै शनै: विकसित होता रहे, जिससे श्रार्थिक होत्र में प्रस्तुत श्रार्थिक कियाएँ व श्रार्थिक संस्थाएँ एक दूसरे के सभीप श्राती जाएँ श्रीर उनका विकास भी एक निर्धारित शैली श्रीर उपक्रम के श्रनुसार हो। कोई भी योजना श्रारंभ से ही पूर्ण नहीं कही जा सकती। उसकी रूपरेखा समय की गति के साथ-साथ तथा सफलता के किनारे-किनारे विकसित होनी चाहिये।
- (४) योजना लचकदार होनी चाहिये जिससे मिवष्य में ग्रानेवाली श्रार्थिक व राजनैतिक परिस्थितियों के सम्मुख उसमें श्रावश्यक परिवर्तन किये जा सकें। श्रार्थिक योजना को पूर्ण कहकर श्रार्थिक जीवन को स्थायी बनाना होगा जबिक श्रार्थिक जीवन में समयानुकूल परिवर्तन की श्रावश्यकता होती है। श्रायोजन की प्रमुख विशेषता यह है कि "उसमें उत्तरोत्तर विकास हो श्रीर विकास के साथ उसे पूर्ण बनाया जाय।"

इस प्रकार स्वष्ट है कि श्रायोजन सरकार श्रीर जनता के उन भरपूर प्रयत्नों का परिणाम है जिनके द्वारा राष्ट्र और संसार की परिवर्तनशील उत्पादन की परित्थिति में त्रार्थिक कुशलता लाने का सफल प्रयास किया जाता है। कुछ लोग सममते हैं कि आर्थिक योजना 'राष्ट्रीय' होनी चाहिए जिसमें राष्ट्र को एक शून्य इकाई मानकर आयोजन हो, अन्य राष्ट्रों के साथ उसका कोई संबंध न रहे। ऐसी विचारधारा भावुक हृदय की उपज है ऋौर व्यावहारिकता से ऋषिक पीछे है। शून्य इकाई पर श्राधारत राष्ट्र की श्रार्थिक योजना का कोई व्याव-हारिक मूल्य नही श्रौर न वह हितकारी हो सकती हैं। राष्ट्रीय श्राधिक योजना बनाते समय श्रन्तर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण एवं श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रायोजन को श्रवश्य ध्यान में रखना होगा। योजना का सफलता में जितनी राष्ट्रीय जनता के सहयोग की श्रावश्यकता होती है उतनी ही श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की भी कल्वना करनी होती है। प्रो॰ टामस व प्रो॰ सैलिंगमैन भी इस वात की समीत्ता करते हैं ग्रीर प्रो॰ टोयनवी ने तो यहाँ तक लिखा है कि "श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग की कल्पना किये विना बनाई गई त्रार्थिक योजना न केवल व्यर्थ होती है वरन् भयंकर हानि का कारण भी वन सकती हैं।" अतः यह आवश्यक है कि आर्थिक योजना यदि श्रन्तर्राष्ट्रीय श्रादशों पर श्राधारित नहीं होती हैं तो कम से कम श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

की श्राशा करते हुए श्रन्य राष्ट्रों के श्रार्थिक वायुमंडल से मेल खाती हुई श्रवश्य होनी चाहिए। वर्तमान युग में, जबिक श्रन्तर्राष्ट्रीय व्यापार, मौद्रिक प्रणालियाँ, कच्चे माल का श्राश्रय, पक्षे माल को खपाने के लिए विदेशी बाजारों की व्यवस्था पारस्परिक सहयोग पर ही निर्भर है तो श्रार्थिक योजना में इन सभी व्यवस्था श्रो का पूरा-प्रा श्रायोजन श्रावश्यक हो जाता है।

हमारा देश तो आर्थिक योजनाश्रो की एक प्रयोगशाला रहा है। देश के श्रार्थिक श्रायोजन के विषय मे भिन्न-भिन्न मत व्यक्त किये गये हैं। कुछ लोगों का विचार है कि देश को श्रोद्योगीकरण की स्रोर लेजाना चाहिये श्रीर कुछ सोचते हैं कि देश की उन्नति कृषि पर ही श्राश्रित है। श्रीमती वैरा श्राइन्स्टे ने श्रपनी पुस्तक "मारत का श्रार्थिक विकास" में दलील की है कि देश में एक संतुलित नीति की श्रावश्यकता है जिसमें कृषि श्रीर उद्योग दोनों को समुचित स्थान प्राप्त हो।" भारत की किसी भी श्रार्थिक योजना में दो समस्याएँ श्राती हैं, पहुली जनसंख्या का श्राकार एवं उसकी वृद्धि दर श्रीर दूसरी संतुलित श्राह्मिक-कलेवर। इन्ही दोनो समस्याश्रो पर भावी श्रार्थिक योजना का श्राकार श्रावारित होना चाहिए। जनसंख्या की समस्या पर ही भावी भारत का श्राधिक भविष्य श्रवलन्वित है। जनसंख्या की समस्या देश की वह विकट समस्या है जिसे यदि शीव ही न सुनुक्ताया गया तो देश के कितने हो ठोस श्रार्थिक पुरोगम श्रागे चल कर दुकड़े-दुकड़े हो जाएँगे। श्रतः श्रार्थिक योजना का पहला लच्च यह होना चाहिए कि बढ़ती हुई जनसंख्या को किस प्रकार सतुलन पैदा हो। लाया जाय श्रीर जनसंख्या एवं उत्पादनमात्रा में किस प्रकार सतुलन पैदा हो।

सभी मानते हैं कि भारतीय कृषि पर जनसंख्या का भारा भार है। लगभग दं प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर श्रवलम्बित है। श्रीर यह भी सत्य है कि ग्रभी तक उत्पादन पूर्ण मात्रा में नहीं हो रहा। यदि वैज्ञानिक साधनो हारा उत्पादन बढ़ाया गया तो समस्या यह पैदा हो सकती है कि कृषि से उठाई गई जनसंख्या क्या कार्य करें १ इस जनसंख्या को श्रीद्योगिक साधन तलाश करने होगे श्रीर इस प्रकार कृषि व उद्योग के संतुलन का प्रश्न भी हल करना होगा।

योजना कमीशन ने इन दोनो प्रश्नो को सामने रखकर योजना तैयार

की है श्रीर योजना का रूप काफी सुडौल बनाया है। उस योजना की विस्तृत रूपरेखा का वर्णन श्रमले निवंब में किया गया है।

म्रार्थिक ग्रायोजन की एक भ्रौर महत्वपूर्ण म्रावश्यकता श्रङ्क-संप्रह की होती है जिनके श्राधार पर श्रामामी कार्य शैली निर्धारित की जा सके। प्रसिद्ध श्रर्थशास्त्री कीन्स का कहना है कि जीवन के किसी भी पहलू में श्रनुमान-श्रंको की श्रावश्यकता होती हैं श्रौर ये श्रनुमान-श्रङ्क योजना का माग-प्रदर्शन करते हैं। डाक्टर मार्शन का विश्वास है कि "ग्रंकशास्त्र वह मिटी है जिसकी सहायता से ईंटे तैयार की जाती हैं।" त्रार्थिक योनना बनाने से पूर्व इस बात की श्रावण्यकता है कि 'उत्यादन-गणना' हो । उत्यादन-गणना का तात्पर्य है कि श्रार्थिक साधनों का, श्रार्थिक कियाश्रों का, जनसंख्या के विभिन्न उद्यमों का एवं देश में ग्राशातीत ग्रन्य उद्योग घषा का ग्रनमान लगाया जाय श्रीर लच्य बनाकर उसकी पूर्ति के प्रयत्न किये जाएँ। तभी लच्य-प्राप्ति की कल्पना की जा सकती है। हमारे देश में ग्रानेक योजनाएँ बनी, परन्तु श्रंकसंग्रह की श्रोर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। सटैव प्रस्तुत साधनों मे स्रिधिक ईंटे निर्माण करने के विषय में सोचा गया स्रीर लच्य-पूर्ति न हो सकी । वर्तमान योजना कमीशन ने इस श्रोर विशेष ध्यान दिया है। देश के साधनों के विश्वसनीय श्रीर यथाशकि पर्याप्त ग्रॉकड़े प्राप्त करके लच्य निर्घारित किए गए हैं।

श्रक-संग्रह के पश्चात् हमारे देश के श्राधिक-श्रायोजन में भारतीय कृषि को योजना का प्रथक लच्च बनाना श्रावश्यक है। कृषि श्रव मोजन का साधन ही नहीं वरन् श्रन्तरांष्ट्रीय व्यापार एवं श्रीद्यं गिक विकास का भी एक स्रोत हो चला है। श्रतः हमारी किसी भी योजना मे देश की कृषि-भूमि की मापन-जोखन होनी चाहिए। भूमि का मापन इस दृष्टिकीण से हो कि विभिन्न भागों मे कौनसी फसल कुशलता से पैदा की जा सकती हैं श्रीर इसका मापन करते समय देश की स्थानीय श्रावश्यकताश्रों श्रीर निर्यात-श्रावश्यकताश्रों दोनों बातों को सामने रक्खा जाय। उत्पादन-वृद्धि के स्थानों को तो सोचना होगा ही परन्तु उन सबको देश में ही उत्पन्न करना भी योजना

का लद्दय होना चाहिए। कृपि की उक्ति के साथ-साथ ग्रामोन्नति की श्रोर भी योजना का पूरा लद्ध्य हो, क्योंकि भारत की कोई भी श्रार्थिक योजना तवतक पूर्ण नहीं कही जा सकती जबतक कि भारत के ७,००,००० गाँवों के पुनरुत्थान का कार्य-कम न बनाया जाय। ग्रामोर्चात की योजना में सहकारी उद्योगो एवं सामाजिक सुविधान्नों को पूरा-पूरा स्थान मिलना चाहिए। श्रार्थिक क्लेवर को इड करने के लिए जनता को शिक्तित बनाने की स्रावश्यकता है। शिक्ता का स्रार्थिक पुरोगम में विशेष स्थान हो, जिसते जनसाधारण योजना का महत्व समर्भे श्रीर उसे कार्यान्वित करें। श्रतः श्रायिक, योजना केवल श्रथंसाध्य हो न हो, कृपक के केवल एक ही पहलू को स्पर्श न करे, वरन् योजना को श्रपनाने वाले सभी श्रेणी के लोगों के जीवन की चतुर्मखी उन्नति का लच्य हो। इतना ही नहीं, ये सभी क्रियाएँ एकसाय चलें, जिससे किसी भी दोत्र में कमी न त्राने पावे । योजना का श्रगला श्रंग उद्योग-विकास है। उद्योग-द्वेत्र में विशाल उद्योगो को भी स्थान हो श्रीर गृह-उद्योग (कुटीर-धंदे) भी सम्मिलित हों। केन्द्रीयकरण की योजना भारत में श्राधिक उपयोगी सिद्ध न होगी। जहाँ विशाल ज्ञत्र है, ग्रनन्त साधन हैं, श्रसंख्य जनसंख्या है, विकेन्द्रीकरण की योजना ही हितकर होगी। यह-उद्योगों .का उत्यान दो दृष्टिकोणों से होना चाहिये—वेकारी को दूर करके कार्य-स्रोतों की बुद्धि के लिए तथा उत्पादन-वृद्धि के लिए। प्राचीन युग के गृह-उद्योग यद्यपि देशवासियों को काम दे सकते हैं परन्तु आधुनिक युग की आवश्यकता के श्रनुसार उत्पादन नहीं बढ़ाते। इस च्लेत्र में श्रायोजकों को जापान, स्वीट जरलैंगड, जर्मनी ग्रादि देशों की ग्रोर देखना चाहिए । विद्युत का विकास हो, यंत्रों का प्रयोग बढ़े श्रीर कार्यकुशलता में बृद्धि हो। उत्पादन इतना हो कि राष्ट्रीय ब्रावश्यकता की पूर्ति तो हो ही, बाह्य देशों में भी कुछ निर्यात किया जा सके । इसके अतिरिक्त योजना जीवन-रत्ता के विषय में नीति निर्घारित करे, पूँजी संगठन का भी पुरोगम हो, आमों में अधिकोपण सुविधाएँ हो श्रीर देश को श्रन्तर्राष्ट्रीय सहयोग भी प्राप्त हो । सारांश यह है कि योजना ं ऐसी हो जो देश को चारों श्रोर से लच्य की प्राप्ति के लिए बाँध दे। योजना-कमीशन ने इन्हीं सिद्धान्तों श्रीर श्रादशों को सामने रखकर देश के लिए

पंचवर्षाय-योजना बनाई है जिसमें कृषि को सर्वोषिर स्थान दिया गया है। फिर उद्योगों, समाज सुधार, शिचा ब्रादि मूल वातों की भी व्यवस्था की मई है। योजना की विस्तृत रूपरेखा ब्रागले निवन्ध में है; श्राशा है पाटक उसकी ब्राध्ययन के साथ समभने की चेष्टा करेंगे।

### ४६ — पंचवर्षीय योजना — एक रूपरेखा

१६३० से पहले हमारे देश में श्रार्थिक श्रायोजन का कोई कमवद उपकम नहीं था। उस समय श्रार्थिक श्रायोजन का विषय केवल सिद्धान्त की वस्तु ही समभा जाता था। परन्तु तीसा की मन्दी से देश के श्रार्थिक कलंबर में जो उलट-फेर हुई उससे निश्चित योजनानुसार देश का श्रार्थिक विकास करने की श्रावश्यकता श्रनुभव होने लगी। रूस ने श्रपनी पंचवर्षीय योजनाश्रां द्वारा जो श्रार्थिक प्रगति की उससे संसार के देशों की श्रास्था श्रार्थिक श्रायोजन में जमने लगी। द्वितीय युद्ध काल में युद्ध के कारण जो श्रार्थिक विकलता पैदा हुई उससे तो श्रार्थिक श्रायोजन के विकास में श्रीर भी श्रिष्ठिक बढ़ावा मिला। युद्धोत्तर काल में लगभग सभी सभ्य देशों ने श्रार्थिक श्रायोजन करके निश्चित योजनान नुसार काम करना श्रारम्म कर दिया।

भारत मे श्रार्थिक श्रायोजन का क्रमबद्ध श्रारम्भ १६३१ से श्रारम्भ होता है जबिक काग्रेस महासमिति ने पंडित जवाहरलाल नेहरू की श्रध्यक्ता में राष्ट्रीय-श्रायोजन समिति स्थापित करके देश के श्रार्थिक विकास की एक विस्तृत श्रीर क्रमबद्ध योजना बनाने का निश्चय किया था। १६४४ में देश के श्राप्रगण्य उद्योगपितयों ने देश के श्रार्थिक विकास के लिए 'बंबई-योजना' के नाम से एक योजना देश के सामने रक्खी। इसके पश्चात् 'पीपिल्स-योजना' तैयार हुई तथा श्राचार्य श्रीमनागयण श्रप्रवाल ने गांधीवादी सिद्धान्तों के श्रावार पर तैयार की हुई एक 'गांधी-योजना' देश को दी। इन योजनाश्रो से प्रभावित होकर तथा देश की श्रावश्यकताश्रो को समक्तकर उस समय की विदेशी सरकार ने भी एक श्रार्थिक-श्रायोजन-विभाग खोला तथा स्वर्गीय श्री श्राद्धेशर दलाल को योजना एवं विकास सम्बन्धी विभाग का श्रध्यद्ध बनाया गया। स्वतंत्रता मिलने के पश्चात् जब देशी सरकार ने भारत के विधान में 'कल्याण्कारी राज्य' की कल्पना निर्धारित की तो यह श्रावश्यक समका गया

कि देश के आर्थिक साधनों का जमा-खर्च करके एक ऐसी योजना बनाई जाय जिसके अनुसार देश का आर्थिक विकास किया जा सके और स्वतन्त्र देश-वासियों को भरपूर काम तथा पर्याप्त भोजन, कपड़े एवं निवास की सुविधाएँ मिल सकें । इसी उद्देश्य से प्रेरित होकर भारत सरकार ने मार्च १६५० में एक 'योजना कमीशन' नियुक्त किया । इस कमीशन के अध्यक्त देश के प्रधान-मंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं तथा स्दर्यों में श्री गुलजारीलाल नन्दा, श्री-बी॰ टी॰ कृष्णमाचारी, श्री चिन्तामिण देशमुख, श्री जी॰ एल॰ मेहता, श्री आर॰ के॰ पाटिल हैं । कमीशन ने लगभग १५ महीने तक देश की आर्थिक परिस्थितियों का अध्ययन करके 'पचवर्षीय योजना की एक रूपरेखा' देश के सामने रक्खी हैं । कमीशन ने अपनी रिपोर्ट को तोन मार्गा में बॉट दिया है— पहले भाग में उन सिद्धान्तों का वर्णन हैं जो कमीशन ने योजना तैयार करने में अपनाए हैं । दूसरे भाग में योजना की मृल बातों पर विचार किया गया है तथा तीसरे भाग में योजना को कार्यान्वित करने के लिए अपनाई जाने वाली नीति और प्रवन्ध सम्बन्धी समस्याओं पर विचार किया गया है ।

रुस की पंचवर्षीय योजनाओं की भॉति इस योजना में देश के सभी श्रीयिक पहलुओं को सम्मिलित नहीं किया गया है। इसमे आर्थिक विकास के केवल जन-पहलू पर ही विचार किया गया है कि केन्द्रीय और राज्यस्तरारें किस प्रकार १६५१-५२ से १६५५-५६ तक आर्थिक विकास पर आवश्यक धन राशि व्यय करेंगी। नहीं तक व्यक्तिवादी उद्योगों का सम्बन्ध है कमोशन ने केवल ऐस परिस्थितियाँ ही बनाने का आयोजन विया है जिनके अन्तर्गत व्यक्तिवादी-उद्योग धन्धों को उन्नत करने के भरपूर अवसर प्राप्त हो सकें।

योजना के अन्तर्गत पाँच वर्षों में सरकारी लेखे पर देश के आर्थिक विकास के लिए १७६३ करोड रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है। यह अनुमानित व्यय-राशि दो अंगों मे बाँट दी गई है। पहिले अंग के अन्तर्गत १४६३ करोड रुपये व्यय होने का अनुमान है। इस राशि से प्रधानतः उन विकास योजनाओं को पूरा किया जायगा जिन्हें सरकार ने बर्न- मान में अपने हाथ में ले रक्खा है। इतना व्यय करने के पश्चात् कमीशन का अनुमान है कि देशवासियों को जीवन की वे सब अनिवार्य वस्तुएँ मिलने लगेगी जो उन्हें युद्ध पूर्व काल में मिलती थीं। दूसरे अंग के अन्तर्गत ३०० करोइ वपये व्यय किये जाएँगे। इस राशि से आर्थिक प्रगति एव उन्नति की ओर बढा जायगा। कमीशन ने फिलहाल १४६३ करोड़ रुपये के अनुमानित-व्यय की रूपरेखा सरकार के सामने रक्खी है। यह राशि इस प्रकार व्यय की जायगी:—

| 8                          | ६५१-५६ (पॉच वर्षों में)        | कुल राशि का          |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------|
|                            | ब्यय राशि<br>(करोइ रुपयों में) | प्रतिशत<br>(१६५१-५६) |
| कृषि एवं प्राम्य विकास     | १६१७०                          | १२°⊏                 |
| सिंचाई श्रीर शक्ति         | ४५० ३६                         | ३०°२                 |
| यातायात एवं संचार साधन     | इद्या १२                       | २६ : १               |
| उद्योग                     | 33'008                         | ६ • ७                |
| सामाजिक सेवात्रों में व्यय | रप४'२२                         | १७°०                 |
| पुनर्वास                   | 00 30                          | भू•३ ,               |
| विविघ                      | <b>२८</b> °५४                  | १°६                  |
| योग                        | <b>१४</b> ६२'६३                | \$00.0               |

#### (अ) कृषि

उक्त तालिका से जात होता है कि योजना कमीशन ने अपनी योजना में कृषि को सर्व प्रथम स्थान दिया है। श्रीर दिया मी क्यों न जाय ? देश की ८० प्रति शत जनता प्रत्यत्त या परोद्ध रूप से कृषि पर अवलम्बित है। बड़े बड़े उद्योग कड़्चे माल के जिए कृषि पर आश्रित हैं श्रन्न ना देश मर में भारी अकाल चल रहा है। इन परिस्थितियों में कृषि को प्रथम स्थान मिलना कोई ईर्ष्या की बात नहीं होनी चाहिए। अन्य योजनाओं की मौति, जिनका उल्लेख पीछे किया गया है, इस योजना में आँकड़ों के बड़े-बड़े आशाबादी पुल नहीं बनाए गए हैं वरन ब्यावहारिकता, वास्तविकता और आवश्यकताओं के अनुसार आवश्यक

वस्तुत्रों को ययास्यान दिया गया है। कुछ लोगों का मत है कि जब योजना में सिंचाई एवं शक्ति पर कुल व्यय का ३०%, यातायात एवं संचार पर २६% तथा समाल सेवाग्रों पर १७% व्यय होने का श्रनुमान है तो फिर उद्योगों के विकास पर ही केवल ७% क्यों ! ये श्रालोचक इस वात को मृलते हैं कि देश छिप प्रधान है जहाँ कृपि की उन्नति पर ही सब कुछ निर्भर है। दूसरे, श्रीद्योगिक विकास के लिए तो श्रामी व्यक्तिवादी दोन भी पड़ा हुशा है। श्रतः योजना में कृपि को जो स्थान दिया गया है वह उपयुक्त ही है। योजना के श्रनुसार कृपि-विकास पर जो व्यय होगा वह इस प्रकार है—

|                     | प्रथम दो वर्षों मे | कुल पॉच वर्षों मे |
|---------------------|--------------------|-------------------|
|                     | ( १९५१-५३ )        | ( १९५१-५६ )       |
|                     | (करोड़ रुपयों मे ) | (करोड़ रुपयों में |
| <del>कृ</del> पि    | ६० द               | १३६°६             |
| पशु-रक्ता, चिकित्सा | एवं                |                   |
| दुग्धशालाऍ          | <b>ছ</b> 'ড        | २२ प्             |
| वन-विकास            | ३•२                | \$0.8             |
| सहकारिता            | <b>३</b> *०        | ७.२               |
| मछ्ली-उद्योग        | 8 8                | 8.8               |
| म्राम्य-विकास       | 8,0                | ₹0.€              |
| योग                 | ७६°१               | 9.838             |
|                     |                    |                   |

इस प्रकार व्यय करने पर कमीशन का श्रतुमान है कि पाँच वर्षों के परचात्, योजना समाप्त होने पर १,५०,००,००० एकड़ श्रिविक भूमि पर सिंचाई होंने लगेगी; ४०,००,००० एकड़ भूमि किर कृपि योग्य वन जायगी तथा १५,००,००० एकड़ भूमि का कृपीकरण होने लगेगा। इतना करने पर कमीशन ने उत्पादन सम्बन्धी निम्न लच्य निर्मारित किए हैं—

|       | ( 000 )  |    |
|-------|----------|----|
| য়ন   | ७,२०० ट. |    |
| पटेसन | २,०६० ग  | हे |

राजस्थान

सौराष्ट्र

८६

88

 कपास
 १,२०० गाँठे

 तिलहन
 ३७५ टन

 शकर
 ६६० टन

ये लद्दय भिन्न-भिन्न राज्यों के लिए अलग-अलग निश्चित कर दिये गए हैं जिससे राज्य सरकारें इन्हें प्राप्त करने में सचेत और जागरूक रहें। भिन्न-भिन्न राज्यों के लद्दय इस प्रकार हैं —

|              | •            |                |              |          |          |
|--------------|--------------|----------------|--------------|----------|----------|
|              | খ্য <b>ন</b> | पटसन           | कपास         | तिलह्न   |          |
|              | (टनो मे)     | (४०० पौड       | (३६२ पौड     | (टनो मे) | (टनो मे) |
|              |              | की गाँठों में) | की गाँठो मे) |          |          |
|              |              | ( हज           | ारो में )    |          |          |
| श्रासाम      | ३११          | 880            |              |          | ५०       |
| बिहार        | 3⊍⊅          | ३६०            |              | द्र:पू   | ५०       |
| बंबई         | ३६७          | -              | १६८          | ₹ 3      | ३४       |
| मध्य प्रदेश  | 9 ४७         | _              | १२८          | २७       |          |
| मद्रास       | にまる          | -              | २१⊏          | १४२      | ৬=       |
| उड़ीसा       | २६५          | २००            |              |          |          |
| पंजाव        | ६५०          | _              | હદ           |          | ধুঙ      |
| उत्तर प्रदेश | T 500        | ३३०            | ४६           | ६१       | ४१०      |
| पश्चिमीवंग   | गाल ७६७      | 900            |              | -        | ११       |
| हैदराबाद     | ६३३          |                | 55           | 38       | _        |
| मध्य भार     | त ३००        | -              | \$3          | ૪.૩      |          |
| मैस्र        | १५६          | -              | હપૂ          | -        |          |
| पटियाला      | श्रीर '      |                |              |          |          |
| पू॰ पजाब     | रिया-        |                |              |          | -        |
| •            | संघ २४६      | term.          | પૂદ્         | arrena.  |          |
|              | _            |                |              |          |          |

७५

३५१

१५

| ट्रावनकोर-   |      |      |      |       |     |
|--------------|------|------|------|-------|-----|
| कोचीन        | १४१  | -    |      |       |     |
| श्रन्य राज्य | २६०  |      | १७   |       |     |
| योग          | ७१०२ | २०६० | १२०० | इ७५.० | ६६० |

श्रन्न-उत्पादन बढ़ाने के लिए कमीशन ने श्रपनी योजना में सिंचाई का विकास करने, रासायनिक खादों का उपयोग बढ़ाने, श्रन्छे तथा उत्तम कोटि के बीजों का प्रयोग बढ़ाने तथा बंजर-भूमि को तोडकर कृषि योग्य बनाने की योजनाएँ बनाई हैं। इन उपायों के द्वारा श्रन्त-उत्पादन बढ़ाने के जो श्रॉकड़ें कमी-शन ने निर्धारित किए हैं वे इस प्रकार हैं —

# विभिन्न साधनो द्वारा अन्त-उत्पादन वढ़ाने के अनुमानित आँकड़े

|            | क अध्यासिक अस्ति                     |                        |
|------------|--------------------------------------|------------------------|
|            |                                      | श्रिधिक श्रन्न-उत्पादन |
|            | योजना                                | (००० टनो मे)           |
| ₹.         | वड़ी-बड़ी सिंचाई-योजनात्रो द्वारा    | २,२७२                  |
| ₹.         | छोटी सिंचाई-योजनात्रो द्वारा         | १,६३२                  |
| ₹.         | भूमि को उन्नत बनाकर तथा कृषीकरण      |                        |
| **         | की योजनास्रो द्वारा                  | १,५२४                  |
| ٧.         | ख़ाद तथा श्रन्य रासायनिक पदार्थों को |                        |
|            | वढाने की योजनास्रो द्वारा            | ሂፍያ                    |
| <b>ų</b> , | उत्तम कोटि के बीजो का प्रयोग बढ़ाकर  | ३७०                    |
| ₹.         | श्चन्य योजनाश्चो द्वारा              | ५२०                    |
| ٧.         | No. 1 to a series                    | ् कुल ७,२०२            |
|            |                                      |                        |

भारतीय किसान को वर्षा की श्रानिश्चितता से बचाने के लिए कमीशन ने योजना में सिंचाई के भरपूर साधनों की व्यवस्था की है। सिंचाई पर ४५० करोड़ रुपये व्यय करने की व्यवस्था की गई है जिससे शिक्त का भी विकास होगा श्रीर सिंचाई भी हो सकेगी। पॉच वर्षों में प्रति वर्ष इस मद पर इस प्रकार व्यय होगा —

|            | <b>ट</b> यय       | श्रिधिक भूमि परसिंचाई | ग्रधिक शक्ति-उत्पादन |
|------------|-------------------|-----------------------|----------------------|
| वर्प       | (करोड़ो रुपयो मे) | (एकड़ो मे)            | (किलोवाट मे)         |
| १६५१-५२    | 33                | १५,५२,०००             | 1,88,000             |
| १६५२-५३    | ११२               | २७,१०,०००             | ३,७३,०००             |
| १६५३-५४    | १००               | ४५,२५,०००             | 5,58,000             |
| १९५४-५५    | ৬৩                | ६७,२५,०००             | १०,००,०००            |
| १९५५-५६    | પૂર્              | दद,३२,०० <b>०</b>     | ११,२४,०००            |
| श्रन्त में | -                 | १,६५,०१,०००           | १६,३५,०००            |

### (व) उद्योग-धंधे

श्रौद्योगिक-द्वेत्र में कमीशन ने इस बात पर जोर दिया है कि उद्योगों की च्यमता के श्रनुसार भरपूर उत्पादन किया जाय। उद्योगों पर कमीरान ने इस प्रकार व्यय करने की व्यवस्था की है:—

प्रथम दो वर्षों में

परे पॉच वर्षों में

|                            |            | d'              |
|----------------------------|------------|-----------------|
|                            | मिलाकर     | मिलाकर          |
|                            | (१६५१-५३)  | (१६५१-५६)       |
|                            | (करोड़     | रुपयो में)      |
| विशाल उद्योगो पर           | ₹5*१       | હ <b>દ</b> •પ્ર |
| कुटीर एवं छोटे उद्योगों प  |            | १५'८            |
| वैज्ञानिक एवं श्रौद्योगिकः | शोध पर २.४ | ४'६             |
| खनिज-विकास पर              | •*\$       | 8.8             |
| योग                        | । ४५.६     | 808.0           |
|                            |            |                 |

इस प्रकार व्यय करने पर किमिशन का विश्वास है कि पाँच वर्षों के बाद ४,५०,००,००,००० गज श्रिषक मिल के कपड़े का तथा १,६०,००,००,००० गज श्रिषक हाथ-करघे के कपड़े का उत्पादन बढ़ाया जा सकेगा । इसी प्रकार योजना में व्यक्तिवादी उद्योगों तथा श्रन्य श्रीद्योगिक वस्तुश्रों के उत्पादन के लद्द्य भी निर्घारित कर दिए गए हैं जो इस प्रकार हैं:—

### पंचवर्षीय योजना

1955-56 (estimated)

| Name of industry                                                   | Unit                         | Installed capacity        | Installed Produc-<br>capacity tion (1950) | Installed<br>capacity     | Produc-                   |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Agricultural implements: i) Pumps (centrifugal) ii) Diesel engines | Nos.<br>Nos.                 | 37,407<br>11,826          | 30,292<br>4,596                           | 86,801<br>51,326          | 78,126<br>46,193          |
| Alcohol:<br>1) Power                                               | 000,                         | 12,868                    | 4,497                                     | 21,118                    | 19,006                    |
| 11) Rectified spirit                                               | Bulk Galls.                  | 2,949                     | 3,436                                     | 2,949                     | 2,654                     |
| Aluminum (primary)<br>Automobile (manufacturing only)<br>Cement    | Bulk Galls. Tons Nos.        | 35,290<br>35,000<br>3,276 | 3,600<br>'3,840<br>2,613                  | 25,000<br>35,000<br>5,140 | 20,000<br>25,000<br>4,631 |
| les: (mill)                                                        | Million lbs<br>Million yards | 1,646<br>4,722            | 1,174                                     | 1,671                     | 1,600                     |
| Fertilizers: i) Superphosphate ii) Ammonium sulphate               | '000 tons                    | 123<br>74                 | 52<br>47                                  | 216<br>129                | 179                       |
| Glass and glassware:  1) Hollow-ware  ii) Sheetglass  iii) Bangles | ,000 tons                    | 211<br>12<br>35           | 86<br>5<br>16                             | 232<br>36<br>35           | 174<br>27<br>17           |

|                                                |                                        | 1950-51               | -51                                       | 1955-56<br>(estimated) | 5-56<br>ated)        |
|------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------|----------------------|
| Name of industry                               | Unit                                   | Installed<br>capacity | Installed Produc-<br>capacity tion (1950) | Installed Produc-      | Produc-<br>tion      |
| Heavy chemicals: 1) Sulphuric acid 2) Soda ash | *000 tons                              | 150<br>54             | 102<br>44                                 | 230                    | 180                  |
| iii) Caustic soda<br>Matches                   | 33 33<br>33 CaSCS                      | 19<br>706<br>140      | 11<br>523<br>109                          | 33<br>766<br>212       | 29<br>690<br>165     |
| Faper and paper board<br>Sait                  | ************************************** | 55,613<br>(Acres)     | 2,622<br>('000 tons)                      | 65,200<br>(Acres)      | 3,075<br>('000 tons) |
| Soap<br>Steel (finished)<br>Sugar              | ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, ,, | 1,071<br>1,520        | 1,005                                     | 1,659<br>1,540         | 1,315                |

### (स) यातायात एवं संचार

योजना के अन्तर्गत अगले पाँच वर्षों में सब प्रकार के यातायात एचं संचार साधनों का विकास करने की व्यवस्था की गई है। इस पर इस प्रकार व्यय किया जायगा —

प्रथम दो वर्षों में कुल पॉच वर्षों में मिलाकर (१९५१-५३) (१९५१-५६)

|                         |        | (कराडा रुपया म) |
|-------------------------|--------|-----------------|
| रेलवे पर                | 50     | ₹00'0           |
| सइको पर                 | 3°€    | છ° ફે 3         |
| सडक-वाहनो पर            | 38     | ६.६             |
| जल-जहाजो पर             | ८.०    | १५*६            |
| हवाई जहाजो पर           | ે રે°હ | १५.६            |
| बन्दरगाहो पर            | ₹.\$   | <b>२०</b> *८    |
| श्रान्तरिक जल-मार्गो पर | _      | ०'२             |
| हाक एवं तार-विभाग पर    | १२'८   | 80.0            |
| श्राकाशवाणी पर          | 3.     | ફ.ત             |
| समुद्रपार यातायात पर    | .8     | ٤.٥             |
| श्रन्य                  | •₹     | ٠६              |

### (द) समाज-सेवात्रों पर

योजना के श्रन्तर्गत समाज-सेवाश्रो जैसे शिचा, स्वास्थ्य, पिछड़े हुए लोगों के कल्याण तथा समाज-सुघारों की भी व्यवस्था की गई है। कमीशन ने इन कामो पर निम्न प्रकार व्यय करने का श्रनुमान लगाया है:—

शिचा ४४५ १२३<sup>.</sup>१ स्वास्थ्य ३३<sup>.</sup>७ **८**३<sup>.</sup>६

| Ţ                             | ।थम दो वर्षी मे | कुल पाँच वर्षों में मिलाकर |
|-------------------------------|-----------------|----------------------------|
| मिलाव                         | कर ( १६५१ ५३ )  | (१९५१-५६)                  |
|                               | •               | (करोड़ो रुपये में)         |
| गृह-व्यवस्था                  | દ•પ્            | रश्य                       |
| श्रम-कल्याग्एकारी कार्यों में | ર•પ્            | ξ∙७                        |
| पिछड़ी हुई जातियों के उत्थान  | मे ७ ०          | <b>{द.</b> 0               |
| योग                           | ६७•१            | २५४'२                      |

श्रीद्योगिक स्थानों पर मजदूरों को घरों का उचित प्रवन्ध करने के लिए कमीशन ने श्रमिकों, उद्योगपितयों एवं सरकार द्वारा मिली जुली एक योजना तैयार की है। इस योजना के श्रन्तर्गत २५,००० घर प्रतिवर्ष बनाये जाया करेंगे तथा पाँच वर्ष में कुल मिलाकर १,२५,००० घर बनाए जाएँगे। पंचवर्षीययोजना में श्रीपिध-निर्माण तथा श्रीपिध वितरण की भी योजनाएँ सम्मिलित हैं।

× × × ×

उक्त लक्यों को प्राप्त करने के लिए कमीशन ने १४६३ करोड़ रुपये की जो पंचवर्षीय योजना दी है उसमें केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार इस प्रकार व्यय करेगी।

प्रथम दो वर्षों में मिलाकर पाँच वर्षों में मिलाकर (१९५१-५३) (१६५१-५६) (करोड़ रुपयों में) केन्द्रीय सरकार ' ७३४'० 3,44.8 'श्र' राज्य-सरकारें 8.382 प्रप्रह ह 0.30 'ब' राज्य-सरकारे 808.0 9.3 'स' राज्य-सरकारे **२८.**२

राज्य-सरकारों ने श्रपनी-श्रपनी योजनाश्रो पर इस प्रकार व्यय करने के निश्चय किए हैं:--

2.2383

६५४७

कल योग

| -               |            |              |             |          | पंच                      | वर्षाय      | योजन          | T         |                   |                     | ३३१           |
|-----------------|------------|--------------|-------------|----------|--------------------------|-------------|---------------|-----------|-------------------|---------------------|---------------|
|                 |            | ۵<br>ه.<br>۵ | 9<br>8<br>8 | ٥ ٪ ٥    | ٠<br>٠                   | ω΄<br>•     | ر<br>پ<br>پ   | ง<br>เก   | 0                 | ၀<br>က်<br><i>လ</i> | m 10<br>m m   |
| •               | भि, राज्य  | याजगर        | मो गल       | विलासपुर | क <u>ु</u> ग             | ।दल्ली      | हिमाचल प्रदेश | म्<br>न   | ानीपुर            | त्रिपुरा            | चि स्य प्रदेश |
| •               |            | ¥.0%         | 4.2         | m,<br>m, |                          | นั้         | ٠,٣           | ₹.%       | مر<br>س<br>س      |                     | ٥٠ ا          |
| ( करोड़ रुपये ) | न' सुज्य   | हेदरानाद     | मध्य भारत   | मैसूर    | पटियाला श्रीर प्वीं पनाम | रियासती संघ | राजस्थान      | सीराष्ट्र | ट्रायनकोर कोर्चान |                     |               |
|                 |            | १२ भ         | 9<br>*<br>* | 8.028    | ೨. ಕ್ಸ                   | 0.088       | ०.४०          | ñ. ñ.     | ~<br>ω            | ์<br>ก<br>ก         | ୭. 3k'r       |
|                 | 'छा' राज्य | ग्राभाम      | भिक्षार     | या व     | मध्य प्रदेश              | महास        | उझीसा         | प्जाब     | उत्तर प्रदेश      | पश्चिमी बंगाल       | योग           |

योजना को कार्योन्वित करने के लिए केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें ग्रावश्यक पूँजी किस प्रकार प्राप्त करेंगी—इसकी भी रूपरेखा पंचवर्षीय योजना में दे दी गई है। वेन्द्रीय सरकार श्रावश्यक पूँजी निम्न साधनों से प्राप्त करेगी—

| करगा—                                                |                    |
|------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                      | (करोड़ रुपयों में) |
| १. रेवेन्यू लेखां पर बचत (२६ करोड़ रु॰ प्रतिवर्ष)    | १३०                |
| २, रेवेन्यू लेखो मे से विभिन्न-योजनास्त्रों के विकास |                    |
| को श्रलग निकाली हुई राशि                             | ११८                |
| ३. पूँ जीगत लेखों से प्राप्त राशि                    | 4                  |
| (१) जन ऋगो से                                        | ३५                 |
| (२) बचत योजनात्रों से                                | २५०                |
| (३) ग्रन्य साधनों से                                 | ড⊏                 |
| ४. रेल रे की ग्राय में से रेलवे-विकास के हेत         |                    |
| निकाली हुई राशि                                      | 30                 |
|                                                      | योग ६४१            |

इस प्रकार केन्द्रीय सरकार विभिन्न प्रकार से ६४१ करोड़ रुपयो की व्यवस्था हर सकेगो—इसमें से २११ करोड़ रुपये राज्य-सरकारो को सहायताथ दे दिये जाऍगे। इस प्रकार चेन्द्रीय सरकार ऋपने लेखे पर कुल मिलाकर ४३० करोड़ रुपये व्यय करेगी । राज्य-सरकारे ऋपने हिस्से के ४८० करोड़ रुपये इस प्रकार प्राप्त करेंगी:—

(करोड़ रुपयों मे) ८१

रेवेन्यू लेखो का क्राधिक्य
 भिन्न-भिन्न विकास-योजनास्त्रों पर व्यय

करने के लिए त्रज्ञा निकालकर रक्खी हुई रकम

रक्खा हुद रकम २७५ ३. विकास-योजनास्त्रों के हेतु पूँजीगत

लेखों से प्राप्त राशि—

 (१) जन भूगा
 ७६

 (२) श्रत्य साधन
 ४४

 योग
 ४८०

इस प्रकार राज्य सरकारें ४८० करोड़ चपये की व्यवस्था करेगी। २१९ करोड चपये उन्हें केन्द्रीय सरकार से मिलेगे। कुल मिलाकर ६६१ करोड़ रुपये ये व्यय कर सर्केगी।

इस प्रकार केन्द्रीय श्रीर राज्य सरकारे मिलाकर ११२१ करोइ व्ययं का प्रवन्ध कर सकेंगी। प्रश्न यह है ३७२ करोड व्ययं का प्रवन्ध कहाँ से होगा १ इसके लिए कमीशन का सुमाव है कि यह राशि कोलम्बो योजना के श्रधीन श्रास्ट्रेलिया, केनेडा श्रीर न्यूजीलेंड से प्राप्त होगी। कुछ राशि श्रमेरिका से श्रव-श्रण के रूप मे भी मिलने का श्रमुमान लगाया गया है। यदि फिर भी काम न चले तो कमीशन का सुमाव है कि उसकी पूर्ति हमारे पौएड पावनों में से लेकर की जायगी। कमीशन ने श्रावश्यकतानुसार विदेशों से श्रम्ण लेकर योजना को पूरा करने की सिफारिश मी की है वशर्ते कि उस विदेशी ऋण से हमारी स्वसंत्रता को किसी भी प्रकार की श्रांच न श्राए।

योजना की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमे श्रमी कुछ वर्षों तक श्रन्न श्रायात की श्राशा की गई है। कहा गया है कि प्रांत व्यक्ति को प्रति दिन १४ है श्रोंस भोजन देने के लिए कम से कम ३० लाख टन श्रन्न श्रायात करना पड़ेगा। यद्यपि यह बात हमारे लिए बड़े दुर्माग्य की है परन्तु फिर मी सन्तोप करना पडता है कि योजना के श्रनुसार घीरे-घीरे यह श्रायात कम होता जायगा श्रीर देश श्रन्न के मामले में स्वावलम्बी वन जायगा। कमीशन ने मूल्य-नियत्रण वनाये रखने की भी सिफारिश की है क्योंकि इसके विना उत्पादन-वृद्धि के श्रमाव में मूल-स्तर श्रनुकृत नहीं रह सकेंगे। सबसे बड़ी वात इस योजना में यह है कि इसके श्रांकड़े लच्य श्रसाय श्रीर श्रव्यावहारिक नहीं हैं। कमीशन ने जन-विश्वाम तथा जन सहयोंग की भी श्राशा प्रकट की है क्योंकि इसके विना कोई भी योजमा सफल नहीं वनाई जा सकती।

### ४७--कोलम्बो-योजना

दिल्ला श्रीर दिल्ला-पूर्वी एशियाई देशों में रहने वाले लोगों के रहन-सहन का स्तर सदैव से बहुत नीचा रहा है। श्रार्थिक दृष्टिकोण से ये देश बहुत पिछड़े हुए हैं। लोगो को भोजन, कपड़े श्रीर निवास तथा जीवन की श्रन्य श्रावश्यकताश्रो की नितान्त कमी रही है। न यहाँ शिक्ता है श्रीर न पाश्चात्य देशों की भॉति उत्पादन के प्रचुर साधन हैं । युट-काल में इन देशों की श्रार्थिक स्थिति श्रीर भी श्रधिक बिगड़ गई। गत पाँच चर्पों में इन देशों में जो राजनैतिक हलचल हुई हैं उनसे यहाँ के निवासियो को श्रार्थिक उन्नित करने का कुछ सहारा मिला है। ससार के श्रार्थिक दृष्टिकीया से इन देशों का वहत महत्व है। इन्ही देशों में, संसार भर की श्रौद्योगिक श्रावश्यकताश्रों के लिए कचा माल पैदा किया जाता है। युद्ध पूर्व काल मे तो इन देशों में पटसन ग्रीर रवर का एकाधिकार था श्रीर संसार मे चाय के कुल उत्पादन का तीन चौथाई से भी अधिक, टीन का दो तिहाई से भी अधिक और तेल-निलहर्नों का एक तिहाई से भी ऋषिक भाग श्रन्य योरोपीय देशों को भेजा जाता था । परन्तु शनैः शनैः इन देशो की स्थित विगड़ती गई । कॉमन-वैल्य देशों ने श्रब भली प्रकार समभ लिया कि इन देशों को उन्नत किये विना कॉमन-वैल्थ के श्रन्य देशों का श्रीद्योगिक विकास सम्पन्न नहीं हो सकता! त्रातः कॉमन-वैल्थ देशो के विदेश मंत्रियो ने जनवरी १६५० में कोलम्बो मे एक सम्मेलन किया। इस सम्मेलन में यह निश्चित किया गया कि दिल्ली ग्रीर दिल्लिण-पूर्वी एशियाई देशों में राजनैतिक शान्ति बनाये रखने तथा संसार के श्रार्थिक विकास के लिए बहुमुखी व्यापारिक प्रणाली स्थापित करने के लिए इन देशों का आर्थिक विकास आवश्यक है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए एक विस्तृत योजना बनाने को सम्मोलन ने कॉमन-वैल्थ-सलाहकार-समिति वना दी । इस समिति ने दिल्ला तथा दिल्ला-पूर्वी एश्चियाई देशों के श्रार्थिक विकास के लिए एक ६ वर्षीय योजना तैयार की जो १६५१ के मध्य से लागू कर दी गई है। इस योजना के अन्तर्गत भारत, पाकिस्तान, लंका तथा मलाया श्रीर ब्रिटिश बोर्नियों के टापुष्ठों के ब्रार्थिक विकास की योजनाएँ सम्मिलित हैं। इस योजना के अन्तर्गत इस प्रकार व्यय करने का निश्चय किया गया है।

### विकास योजनात्रों का विश्लेषण (०००,००० पौरहों में)

|                    | भारत  | पाकिस्तान | लंका | मलाया ग्रीर<br>बृटिश बोर्नियो | योग  |
|--------------------|-------|-----------|------|-------------------------------|------|
| कृषि विकास पर      | ४५६   | <b>4</b>  | ₹⊏   | १३                            | ४६५  |
| यातायात श्रीर सचार | प्र२७ | પૂહ       | २२   | २१                            | ६ २७ |
| शक्ति-स्रोतो पर    | ४३    | પ્ર       | 2    | २०                            | १२२  |
| उद्योग हाौर खनिज   | १३५   | ५३        | Ę    |                               | १६४  |
| समाज उन्नति पर     | २१८   | ३१        | २८   | प्र                           | ३३०  |
| योग                | १३७६  | २८०       | १०२  | १०७                           | १८६८ |

योजना मे उल्लिखित देशों मे विशेषतः कृषि, यातायात श्रीर शिक्त विकास पर ज़ोर दिया गया है। श्रव तथा श्रीद्योगिक कच्चे माल का उत्पादन बढ़ाने के लिए यही प्रमुख श्रावश्यकताएँ हैं। इन मदो पर श्रनुमानित राशि का ७० प्रतिशत व्यय किए जाने की व्यवस्था की गई है। उद्योगों पर कुल व्यय का १० प्रतिशत लगाया जायगा। शेष राशि समाज सुघारों में जैसे स्वास्थ्य, शिचा श्रीर निवास सम्बन्धी सुविधाश्रों में व्यय की जायगी। योजना समिति ने यह भली प्रकार समक्त लिया था कि सामाजिक उन्नति के बिना श्राधिक विकास सम्भव नहीं हो सकेगा श्रवः उन्होंने सामाजिक श्रावश्यकताश्रों को यथास्थान दिया है।

योजना पूरी होने पर निम्नलिग्वित परिणाम मिलेगे, यह श्रानुमान लगाया गया है :—

- (१) १,३०,००,००० एकड ग्रधिक भूमि पर कृषि होने लगेगी।
- (२) ६०,००,००० टन श्रधिक श्रन्न उपजाया जा सकेगा।
- (३) १,३०,००,००० एकड श्रिषिक भूमि पर सिचाई की जा सकेगी।

(४) ११,००,००० किलोवाट श्रिधक विद्युत् उत्पन्न की जा सवेगी।
योजना समिति की रिपोर्ट में बताया गया है कि इस प्रकार १६५७ के
श्रन्त तफ (जब यह योजना समाप्त होगी) इन देशों के लोगों के रहन सहन
के स्तर में कोई विशेष श्रीर उल्लेखनीय परिवर्तन नहीं होगा, परन्तु लोगों के
रिरते हुये जीवन स्तर को थाम कर उन्नति की श्रीर ले जाया जा सकेगा।
पशियाई देशों को यह संतोष होने लगेगा कि ससार के श्रन्य देश उनकी
श्रार्थिक उन्नति के प्रति सचेत श्रीर जागरूक हैं। यही नहीं, इस योजना के
हारा इन देशों में भावी श्रार्थिक विकास की प्राथमिक श्रावस्थकताएँ पूरी
करके भविष्य के लिए सुदृढ़ नीव रक्खी जा सकेगी।

योजना की कार्यान्वित करने में एशियाई देशों को कुशल विशेषकों की श्रावश्यकता होगी। यह श्रावश्यकता इस प्रकार पूरी की जाएगी। एक, योजना सम्बन्धी देशों में ही ट्रेनिंग की सुविधाएं बढ़ा कर; दूसरा, विदेशों से कुशल विशेषक्र मेंगा कर। कुशल विशेषक्र मेंज कर सहायता देने का काम इंगलैंग्ड, श्रास्ट्रेलिया न्यूजीलैंड तथा श्रन्य देशों के जिम्मे रक्खा गया है। इस विषय में दूसरी समस्या श्रावश्यक पूँजी प्राप्त करने की है। इसके लिए योजना के श्रनुसार विदेशों से पूँजी इस प्रकार प्राप्त की जा सकेगी। योजना सम्बन्धी देशों की विदेशनिस्थत पूँजी को लाकर, विदेशों में पूँजीपतियों से ऋण लेकर; विदेशी सरकारों से ऋण लेकर ।

कोलम्बो योजना श्रीर भारत

इस योजना में भारत के आर्थिक विकास को प्रमुख । थान मिला है। योजना के अनुसार लोगों के रहन सहन के स्तर को उठाने तथा उत्पादन बढ़ाकर बढते हुए मूल्यों को रोकने तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार संतुलन उत्पन्न करने के ध्येय रक्खे गये हैं। इन उदेश्यों की पूर्ति के लिए यह सुकाया गया है कि:—

- (१) कृषि उत्पादन बढाने के लिए ऐसी विकास योजनाएँ श्रपनाई जाएँ जिनसे सिंचाई के साधन तथा गाँवों में बिजली की सुविधाएँ बढ़ाई जा सकें।
- (२) खाद्य, रासायनिक पदार्थ तथा कृषि सम्बन्धी वैज्ञानिक यन्त्रो का प्रयोग बढ़ाकर भूमि की उपज बढ़ाई जाय।

- (३) यातायात की सुविधाओं को विकसित श्रीर उन्नत बनाया जाय।
- (४) उद्योगों की कार्य समता के अनुसार भरपृर उत्पादन किया जाय तथा लोहे और इस्पात का उत्पादन बढ़ाया जाय।
- (५) गोंचों में वेरोजगार लोगों को तथा कृपकों को उनके खाली समय में काम देने के लिए छोटे श्रौर कुटीर-धन्धों को प्रोत्साहन दिया जाय।

उक्त योजनाश्चों में से श्चनिक मदो पर पहले से ही काम चालू कर दिया गया है। श्चतः कोलम्बो योजना में उन सब योजनाश्चों को सम्मिलित कर लिया गया है। योजना के श्चन्तर्गत भारत सरकार इस प्रकार व्यय करेगी:—

| करोड               | करोड  | करोड़  | 0/  | योज   | नाऍ    |
|--------------------|-------|--------|-----|-------|--------|
| रुपये              | रुपये | ् पौएड | %   | पुगनी | नर्ड   |
|                    |       |        |     |       |        |
| कृषि —             | ६०८०  | ४५६    | ₹₹  | १०४   | २७     |
| यानायात-संचार      |       |        |     | 1     |        |
| (ग्र) रेलवे ४८०० } |       |        |     |       |        |
| (व) सड़कें १०६६    | ७०२७  | ५२७    | ₹⊏  | २७    | ફપૂ    |
| (स) बन्दरगाह ११० 🗍 |       |        |     |       |        |
| ग्रन्य १०१८        |       |        |     |       |        |
| शक्ति विकास        | पू७६  | ४३     | ą   | २७    | 2      |
| उद्योग ग्रीर खनिज  | १८००  | १३५    | १०  |       | २८     |
| सामाजिक सेवाए      |       |        |     | २१    |        |
| (म्र) शिक्ता ११४४) |       |        |     |       |        |
| (ब) निवास १८३      |       |        |     |       |        |
| (स) स्वास्थ्य ५१५  | २६१३  | २१८    | १६  | १०५   | પૂ૦    |
| श्रन्य १०७१        |       |        |     |       |        |
|                    |       | 0.21-0 | 200 | 25    | 9 = 10 |
| योग                | १८३६६ | १३७६   | १०० | २८४   | १३७    |

२ त्रप्रेल १६५२ को भारत के वित्त मंत्री ने इस योजना के ब्रन्तर्गत १८४० करोड़ रुपये का जो न्यय निश्चित किया है उसको बढ़ाकर २३०० करोड़ रुपया . इ०-२२

कर दिया है। वित्त-मंत्री का अनुमान है कि देश की वर्तमान श्रावश्यकताश्रों को देखते हुए सम्भव है श्रीर श्रिष्ठिक व्यय करना पड़े। ऐसी श्रवस्था में सम्- दाय-विकास-योजनाश्रों सम्बन्धी जो काम किया जाएगा उस पर व्यय बढ़ने से इस योजना के श्रन्तर्गत कुल २५०० करोड़ रुपये व्यय होगे। वित्त-मंत्री ने कालम्बो योजना में एक मूल संशोधन यह किया है कि नदी-धाटी योजनाश्रों को शीव से शीव समाप्त करने के लिए ५० करोड़ रुपये श्रीर श्रिष्ठिक व्यय किये जाएगे। मूल योजना में १०६० करोड़ रुपया विदेशों से प्राप्त करके व्यय करने की व्यवस्था थी। सशोधित योजना में यद्यपि योजना का कुल व्यय २३०० करोड़ रुपया कर दिया गया है परन्तु विदेशी पूँ जी की रकम १०६० करोड़ रुपये ही है।

कोलम्बो योजना के अन्तर्गत कृषि चेत्र मे तीन नदी घाटी योजनाओं को ५वेंच्च स्थान दिया गया है। ये योजनाएँ इस प्रकार हैं। दामोदर घाटी योजना जिस पर ५०० मिलियन रुपये व्यय होगे । हीराकुएड योजना जिस पर ३०० मिलियन रुपये व्यय होगे । नाइल-भाखरा योजना जिस पर ७५७ मिलि-यन रुपये व्यय होगे । इन योजना छो पर पहले से ही काम चालू है । कोलम्बो योजना मे इनको सम्मिलित करने से श्रीर श्रधिक बढ़ावा मिला है। इन योजनाश्री के पूर्ण होने पर ६० लाख एकड़ नई भूमि पर सिंचाई होगी ख्रौर ७ लाख प हजार किलोवाट श्रिधिक विजली ली जा सकेगी । योजना मे दूसरा महत्वपूर्ण स्थान सरकार के Integrated Crop Production Plan को दिया गया है जिसमे भूमि का छुपीकरण करके, कृषि का यन्त्रीकरण करके, उत्तम कोटि की खाद श्रीर बीज लगाकर तथा किचाई के साधन बढाकर कृषि उत्पादन बढाया जायगा । श्रनुमान है कि १६५६-५७ के श्रन्त मे जब यह योजना पूर्ण होगी तो ३० लाख टन श्रिधिक श्रव, १ लाख ६५ हजार टन श्रिधिक कपास, ३ लाख ७५ हजार टन ग्राधिक पटसन तथा १५ लाख टन ग्राधिक 'तिलहन उप-जाये जा सकेंगे। यातायात की सुविधाएँ बढ़ाने मे केवल रेलो पर ४८०० मिलियन रुपये व्यय करने की व्यवस्था है। इसके ग्रन्तर्गत देश में नई लाइने हाली जाएँगी, जहाँ तहाँ पुल बनेगे, इंजिन श्रीर डिच्चे बनाये जाएँगे तथा कुशल श्रमिको को शिद्या देने के लिए सुविधाएँ दी जाएगी। श्रीद्योगिक-द्येत्र मे लोहे श्रीर इस्पात के उत्पादन पर बहुत श्रिष्क जोर दिया गया है। श्रनुमान है कि

इस योजना द्वारा ५ लाख टन श्रिभिक इस्पात प्रति वर्ष तैयार किया जाया करेगा। योजना में स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाश्रों को भी ययास्थान मिला है। हाल ही में न्यूजीलेंड की सरकार ने १० लाख पौएड देकर हमारे देश में श्रीप्रधि-शोधं सस्था स्थापित वरने के लिए, काम श्रारम्भ कर दिया है। जैसा कि योजना के श्रॉकड़ों से जात होता है १६५६ ५७ के श्रन्त तक १६ श्रींस प्रति व्यक्ति भोजन तथा १५ गज प्रति व्यक्ति कपड़ा प्राप्त हो सकेगा जविक इस समय केवल १० गज प्रति व्यक्ति कपड़ा श्रीर १२ श्रीस प्रति व्यक्ति भोजन नहीं मिल पाता है।

इस प्रकार कोलम्बो योजना द्वारा हमारे श्रार्थिक विकास को एक नई प्रगति मिलेगी। पचवर्षीय योजना के साथ-साथ इस योजना को भी चाल रखने में सरकार के सामने कोई कांटनाई नहीं है। वास्तव में कामन-वेल्थ देशों ने दिल्लिणी श्रीर दिल्लिण-पूर्वी एशियाई देशों के विकास का कायक्रम बनाकर एक साम-ियक श्रीर श्रावश्यक कदम उठाया है। यह तो ठीक ही है कि इन देशों का श्रार्थिक विकास होगा श्रन्य देशों को कच्चा माल प्राप्त करने के लोत बनंगे परन्तु साथ ही साथ यह भी निश्चित है कि एशिया पर श्राई हुई राजनैतिक श्रोधी टल जाएगी। यदि इसी प्रकार इन देशों के उत्थान के विषय में सोचा जाता रहा तब तो टीक है श्रन्थथा न मालूम फिर किस दिन यह देश साम्यवाद की श्रोर भुक जाऍ।

### ४८—मन्दी की छोर

१६३६ में युद्ध श्रारम्भ होने पर वस्तुश्रां के भाव कॅचे चढने लगे थे जो युद्ध समाप्त होने तक ऊँचे ही बने रहे । युद्ध समाप्त होने पर श्राशा की जाती थी कि वस्तु हो के भाव कुछ नीचे होंगे जिससे सामान्य जनता को, विशेषतः मध्यम वर्ग को, बुछ उन्तोप होगा, परन्तु त्राशा वेवल त्राशा ही बनी रही। यही नहीं, युड़ोत्तरकाल में भाव और भी आधिक ऊचे ही गए जिससे मध्यम-वर्ग तिलमिला उटा । वैसे तो व्यापार-चक्र के सिद्धान्तों के ब्रमुसार १६४६-५० में मन्दी हो जानी चाहिए थी परन्तु कोरिया के युद्ध ने तथा उसके कारण उत्तन्न हुई स्रमरीका, इङ्गलैंड तथा श्रन्य देशो का पुनर्शस्त्रीकरण तथा माल संग्रह की योजनात्रों ने मन्दी को त्राने से रोक दिया श्रीर बदले में तेजी बढ़ने लगी। परन्तु मार्च १६५२ में मन्दी का घड़ा फूट निकला । कीमतों मे करपना-तीत कमी के कारण देश भर मे भारी तहलका मच गया। सोना-चाँदी, तिल-हन, दाल, काली मिर्च, गुड़, चीनी, मसाले तथा किराने की ग्रन्य वस्तुश्रों की थोक कीमतो में भारी कभी आ गई। सोने चाँदी के मूल्यों में तो जवर्दस्त शिरा-वट ऋा गई थी। दिल्ली से ५ मार्च को सोने का भाव ७१ रुपये से ७० ४पये तक रहा श्रीर चोदी १५५ स्पये के भाव से विकी. सामान्य जनता श्रपने ग्राभपण वेचने के लिए वाजारों का चक्कर काटने लगी। वैकों में जमा सोने-चौंदी पर वैंक जमा करने वालों से हानि की पूर्ति करने के लिए इट करने लगे तथा हानि की पृर्ति न होने पर बैंक श्रपने पास जमा किए हुए सोने-चांदी की वैचने लगे। किराने की वस्तुर्ग्रो पर क्या प्रभाव पड़ा यह ५ मार्च के दिल्ली के भावों से ज्ञात होता है—सोठ का भाव ११० रुपये ने ५५ रुपये नक, टालों का भाव ३० रुपये से २ रुपये मन तक, मिर्च ५० रुपये से ३० रुपये, धनियाँ ८० रुस्ये ने ४० रुपये तक तथा इल्दी ४५ रुपये से ३० रुपये नक हो गये। पटियाला मे मिर्च ३५ रुपये से गिरकर २५ रुपये हो गई । काली मिर्च कोचीन मे ३००० इपये प्रति गांठ से गिरकर ३ दिनों में ही २५०० रुपये रह गईं।

२५ फरवरी को दिल्ली में तिलहन का भाव ३५० रुपये प्रति हरहरवेट या जो ५ मार्च को १२८ रुपये तक गिर गया।

हापुड़ में १ जनवरी को गुड़ का भाव १४ क्षये मन धा जो ५ मार्च को ६-७ क्षये प्रति मन रह गया। कोचीन में गोले के तेल का भाव तीन दिनों में ४८० क्षये से नीचे गिर कर ३१२ क्षये रह गया। मूंगफली का तेल २६ फरवरी को २६५ क्षये प्रति मन मिल रहा था, वह ५ मार्च को २२० क्षये में भी नहीं विक पा रहा था। लुधियाने में सरसों का तेल २९ क्षये से गिरकर १० क्षये हो गया। चीनी जो फरवरी में १ क. १२ ब्राने सेर तक विक रही थी मार्च में १५ ब्राने प्रति सेर विकने लगी। इस प्रकार देश भर में वस्तुत्रों के भाव नीचे हो गए। उत्पादक ब्रीर व्यापारी-होत्रों में नाहि-नाहि मच गई।

शेयर-वाजार की भी यही हालत रही। भाव निरन्तर गिरते गए। २८ फरवरी को टाटा डिफर्ड का भाव १६७६ रुपये या किन्तु ५ मार्च को निम्नतम माव १५६५ रुपये हो गया। वनस्पति घी श्रीर साबुन के भाव भी २५-३० प्रति शत गिर गए।

कपड़ा-बाजार में ऊनी तथा रेशमी कपड़ों के भाव सबसे पहिले गिरने श्रारम्भ हुए। इसके बाद सूती कपड़ों के दाम भी गिरने लगे। सरकार ने कपड़े के वितरण पर से नियंत्रण तोड़ दिया परन्तु फिर भी कपड़े के ग्राहक नहीं मिल रहे थे। बारदाने के भाव गत दो महीनों में ५० से १०० प्रतिशत तक गिर गए

प्राय: सभी व्यापारिक शहरों में उथल-पुथल की मची हुई थी। खरादार कहं नहीं मिलता, विकवाल सब वन गए श्रीर सब जगह घूम रहे थे। कीमतों के निरंतर गिरते जाने तथा सोने की दुर्लमता से बहुत से व्यापारी घबरा उठे थे। बहुत के दिवाले खिसक गए, बहुतों के टाट उलट गए श्रीर श्रनेकों के दिवालिय बन जाने की श्राशका प्रतिच्या बनी हुई थी। बहुत से नगरों में तो कारोबार कई दिनों तक बन्द रहा। वायदे के सीदे बन्द कर दिए गए। सोने चॉदी के वायदे के लेन-देन रोक दिए गए। स्टॉक एक्सचेख्न बन्द करने पड़े उद्योग पितयों ने उद्योग-कारखानों में उत्पादन का काम थमा दिया। सरकार से श्रनुरोध किया जाने लगा कि वह कोई कठोर कदम उठाकर कीमतों को बढ़ावा दे इस श्रसाधारया अन्दी का प्रमाव मिल-मिल वर्गों पर भिन्न मिल प्रकार है

पडा । वेतन-भोगी वर्ग, उपभोक्ता-समुदाय एवं मध्यम वर्ग ने भावो को मन्दा जाते देख सन्तोष की सॉस ली। ये वर्ग पिछुले १२-१३ वर्षों से ऊँ चे भागें की कठोर चक्की में इस प्रकार पिस रहा था कि मन्दी की हवा माकर इसके प्राण लौट त्राए । सोचने लगा कि मन्दी किसी प्रकार स्थायी बनी रहे जिससे ग्वाने, पीने, पहिनने ग्रादि की वस्तुएँ सरलता से सस्ती प्राप्त होती रहें । इसके विपरीत व्यापारियों, संमहकर्त्ताच्रो, उद्योगपतियों तथा काला-वाजार करने वाले वर्गों पर मन्दी से गहरी चोट लगी। उनकें माल के नफे कम हो गए, काला वाजार करने का चेत्र समाप्त हो गया तथा व्यापार मे श्रंघाधुन्य लाम कमाने के श्रवसर समाप्त हो गए । इसी कारण उन्होंने सरकार से प्रार्थना की, प्रतिनिधि मएइल भेजे, सुकाव दिए तथा अन्य सभी कुछ प्रयत्न किए कि किसी प्रकार सरकार गिरते हुए भावों को रोक कर मन्दी को दूर करे। परन्तु सरकार ने तव तक एक न सुनी। वित्त-मंत्री तथा उद्योग श्रीर वाणिज्य-मंत्री ने सफ्ट कर दिया था कि "मन्दी सरकार के प्रयत्नों का परिणाम है इसलिए उसे दूर करने के लिए सरकार कुछ नहीं करना चाहती"। यह जान कर उद्योगपितयों ने एक नई चाल अपनाई। उन्होंने सरकार को धमकी दी कि मन्दी के कारण उनका माल पडा हुन्ना है इसलिए वे त्रपने कारखानों को वन्द किए देते हैं। सरकार ने उनकी धमकी स्वीकार करली श्रौर जनता को विश्वास दिलाया कि इस प्रकार उत्पादन में किसी प्रकार का विशेष अन्तर नहीं होगा ! इतना श्रवश्य है कि सरकार ने गुड-चीनी का निर्यात खोल दिया जिससे भाव कुछ कसते जा रहे थे। दूसरे, सरकार ने कुछ वस्तुश्रों, जैसे जूट तथा जूट का सामान, पर निर्यात-कर आधा कर दिया तथा तिलहन एवं तेल पर भी निर्यात-कर की छुट दी । परन्तु जैसा कि सरकार ने बतलाया है यह सब कुछ मन्दा को दूर करके भाव उँचा करने के लिए नहीं किया गया या वरन् मुगतान विपमता को दूर करने के लिए, निर्यात-बृद्धि के लिए किया गया था। कुछ भी हो, सरकार को चाहिए या कि इस ग्राए हुए ग्रवसर को हाथ से न जाने देती श्रीर गिरते हुये भावो को स्थायी बनाने का प्रयत्न करती।

ं इस मन्दों के कारणों पर सभी श्रपनी-श्रपनी समभ के श्रनुसार विचार प्रकट कर रहे हैं। वायदे के लेन-देन में जनता का विश्वास न रहना इसका एक कारण बताया जा रहा है। बाजार में संग्रहीत माल की निकासी एवं बैंकों द्वारा सिक्यूरिटियो पर ऋण देने से इनकारी भी इसका एक प्रधान कारण दीखता है। बैंकों ने अपने व्यापारियों को नोटिस दिया कि वे अपना सोना ले जार्ये और दैंकों का हिसान साफ कर दें। यदि ऐसा नहीं किया जायगा तो सोना बाजार-भाव से वेच दिया जायगा। वेचारे व्यापारी रुपया निकालने के लिए माल वेचने पर विवश हैं—अतः माल के भाव गिरते जा रहे हैं। कुछ लोगों का विचार है कि सोने-चाँदी का उत्पादन बढ़ने से उनके भाव गिरे और उन भावों के साथ-साथ बाजार के अन्य चेत्रों में भी मन्दी आ गई। १६५० और १६५१ में सोने-चाँदी का उत्पादन इस प्रकार रहा:—

|      | —सोना—          |                    |
|------|-----------------|--------------------|
| वर्ष | मात्रा          | मूल्य              |
| १९५० | १९६६२५ श्रोस    | ५६२१२४५४ रुपये     |
| १६५१ | २२६२३१ स्त्रोंस | ३६७१६८६५ रुपये     |
|      | —चॉॅंदी—        |                    |
| १९५० | १५६७६ श्रींस    | ६७६२२ रुग्ये       |
| १९५१ | १७१८० त्र्रौस   | ८४१८४ रुपये        |
| १९५१ | १७१८० श्रास     | न्द्रश्रन्द्र स्पय |

सभी लोगों का मत है कि बाजार में मन्दी श्राना श्राश्चर्यजनक नहीं है। श्राश्चर्य तो यही है कि वह इतनी देर से क्यों श्राई श्रीर इतनी तेंजी के साथ क्यों श्राई। प्रसिद्ध उद्योगपित के. डी. जालान ने कहा था कि 'मन्दी से हमें कोई घवराहट नहीं है वरन् घवराहट इस बात से है कि वह इतनी तेंजी के साथ एक दम श्राकर खड़ी हो गई, जिससे हमें श्रपना घर संभालने का श्रवकाश भी न मिल सका'। यदि सच पूछा जाय तो मन्दी का बीजारोपण उसी दिन हो गया था जिस दिन भारत-सरकार ने बैंक-दर ३% से बढ़ाकर ३६% कर दो थी श्रीर बैकों की खुली बाजार कियाश्रों पर पावंदी लगा दी थी। बाजार में पहिले ही रुपये की कमी थी। भारत सरकार को १ श्ररव रुपया कर्ज मॉगने पर केवल ५० करोड़ रुपया मिला था। ऐसे समय में बैक-दर बढ़ाने से जो योडा बहुत रुपया बाज़ार में था वह भी खिंच श्राया। श्रमेरिका ने भारी मात्रा में माल संग्रह कर लिया था। श्रव उसे श्रावश्यकता नहीं रही थी।

स्रत: माल की खरीद कम होने से उसके दाम गिरने श्रारम्भ हो गए। इसलिए यह स्वामाविक था कि बैंक माल रखकर दिए गए रुपये की चिन्ता करते। माल के दाम कम हो जाने से लोग बैंकों का रुपया हजम कर जाते श्रीर बैंकों को भारी हानि रहती। इसलिए ऋण देने में बैंकों को उदारता छोड़नी पड़ी। इसका नतीजा यह हुआ है कि बाजार में रुपये की कमी हो गई श्रीर जब रुपये की कमी होती गई बैंक श्रपता चीजें सस्ती होने लगी। ज्यों-ज्यों रुपये की कमी होती गई बैंक श्रपना रुपया बचाने की श्रीक चिन्ता करने लगे श्रीर रुपया देने में न केवल अनुदार होते गए, श्रपित श्रपना दिया हुआ रुपया भी व्यापारियों के पास से लेने का प्रयत्न करने लगे। व्यापारियों को रुपये की जरूरत हुई, उन्हाने गोदाम का माल वेचना श्रुक्त किया। खरीदार कोई न रहा, विक्वाल सब बन गये। चीजों के दाम गिरने लगे। बाजार में घवराहट काम करती है। एक स्थान पर एक चाज के दाम गिरने लगे। ख्रुक्त जो दूसरे स्थान पर दूसरी चीजों के दाम भी गिरते गए। वही हुआ श्रीर खूब जोर-शोर से हुआ। मन्दी की आग देश भर में दौड़ गई।

वम्बई के प्रसिद्ध व्यापारी श्रीर उद्योगपित श्री चुन्नीलाल मेहता ने एक लेख में इसके कारणों पर प्रकाश डालते हुए लिखा है कि चीजों की कीमतों में कमी की नींव ७ नवम्बर ५० को रक्खी गई थी, जबिक ब्रिटेन में सरकार ने वेंक की व्याज-दर बढ़ा कर मुद्रा प्रसार पर रोक लगा दी थी। रिज़र्व बेंक ने भी उसकी नकल की श्रीर बेंक दर बढ़ा दी। उसी समय सरकारी कर्जों के सम्बन्ध की गई बेंक की घोषणा से उनका मृत्य हमा।) क. से गिरकर ८०) क. पह गया था। वे मृल्य श्रीर गिर जाते यदि बेंक ८०) क. पर सरकारी कर्जों को स्वीकार न कर लेता।

मन्दी का दूसरा कारण संयुक्त राज्य श्रमेरिका में कच्चे माल के संग्रह में एक दम कमी भी है। उसने जब माल खरीदना बन्द किया, तो व्यापारियी ने नुक्सान की श्राशका से श्रपना माल निकालना शुरू किया। यहाँ रुई जमा हो गई, भारत सरकार ने १ लाख गाँठ वंगाल रुई वाहर भेजने की श्रमुमित दे दी किन्तु उसे खरीदने वाले ही नहीं मिले। यही हाल तेलों व तिलहन का

था। विदेशों में इमकी मॉग ही नहीं थी। अब भारतीय व्यापारी बहुत घवराये और अपने गोदाम खाली करने लगे। इसका एक कारण यह भी था कि बैंकों ने उनके माल पर कपया अधिक समय तक देने से इनकार कर दिया। बैंक भी प्या करतें। माल के दाम कम हो जाने से उनका रुपया इवने का भयथा। पारें की भारत में प्रतिवर्ष २००० वैरल जरूरत रहतीं है, किन्तु भारत में २५००० वैरल तक जमा था। इसी तरह रंग, कैमीकन, आदि भी, जिनकी म जा बहुत अधिक जमा थी बाजार में मॉग कम हो जाने से बाहर निकलने लगे।

रटॉक एक्सचेंज पर भी इसका भारी प्रभाव पड़ा । सट्टे के कारण शेयरों का भाव अब तक स्थिर रहा था । टाटा डेफर्ड शेयरों के बारे में सरकार नई शतों कम्पनी के साथ कर रही हैं, यह अफवाह उड़ाकर कुछ सट्टेबाजों ने शेयरों के दाम कुछ दिनों में ही १७५० रुं से बढ़ाकर १६८० रुं तक कर दिये थे । लेकिन जब इन अफवाहों की पुष्टि सरकारी तौर पर नहीं हुई, इसलिए टाटा डेफर्ड शेयरों के मूल्य एक दम गिरने लगे । पदार्थों के मूल्य गिरने का प्रभाव नारे शेयर-बाजार पर पड़ा । श्री मेहता ने मन्दी का स्वागत किया है श्रीर आशा प्रगट की है कि जो काम सरकार वर्षों प्रयत्न करने पर भी न कर सकी, वह श्रव स्वयं हो गया।

### रिजर्व वैक द्वारा विश्लेपण

मन्दी के कारणो का विश्लेषण करते हुए रिज़र्व बैक श्रॉफ इण्डिया ने लिखा है कि उसकी जिम्मेदारी मुख्यत: श्रन्तर्राष्ट्रीय कारणो पर है जिनमें से मार्च १६५१ मे श्रमेरिका के सामरिक वस्तुश्रों के संचय कार्यक्रम में सशोधन प्रधान है। जून १६५१ में कोरियाई विराम-संधि वार्ता प्रारम्भ होने के बाद गिरावट का रुख श्रीर श्रिष्ठिक स्पष्ट हो गया श्रीर धीरे-धीरे श्रन्य वस्तुश्रों पर उसका प्रभाव पड़ता गया। इसके श्रितिरिक्त श्रीर भी श्रन्तर्राष्ट्रीय कारण हुए जैसे, (१) पुनः शस्त्रीकरण कार्यक्रम को पूरा करने की श्रवधि बढ़ा दी गई, (२) श्रन्तर्राष्ट्रीय सामग्री-सम्मेलन के प्रयत्नों से कुछ दुर्लभ कच्चा माल श्रधिक सुलभ होता गया, (३) कुछ दुर्लभ वस्तुश्रों का सारे संसार में मिलाकर उत्पादन बढ़ा। इन सब कारणों से श्रन्तर्राष्ट्रीय वाजार ढीले पड़ गए जिसका

प्रभाव हमारे बाजारो पर भी पड़ा।

जहाँ एक श्रोर श्र-तर्राष्ट्रीय कारणों से देश में की मते गिर रही थीं वहाँ दूसरी श्रोर ठीक उसी समय भारत सरकार ने भी मूल्यों को स्थिर करने के लिए कुछ कदम उठाये तथा सरकार ने श्रामी व्यापार-नीति में कुछ परिवर्तन करके चीजों को श्रिषक सुलभ बना दिया श्रीर साथ ही उत्पादन बढ़ाने का भी प्रयत्न किया। देशों कारणों में मन्दी के निम्न कारण थे:—(१) १६५१-५२ के मंशोधित बजट में सरकार को भारी बचत, (२) विदेशी व्यापार के भुगतान में श्रसन्तुलन श्रीर भारी मात्रा में श्रम्न का श्रायात, (३) नवम्बर १६५१ में बैक-दर में दृद्धि, (४) श्रागामी फसल के श्रमुकूल समाचार, श्रीर (५) किसी-किसी राज्य में बस्तुश्रों के श्रम्तर्राज्यीय श्रावागमन की सुविधाएँ।

प्रश्न यह है कि क्या इस मन्दी से कुछ लाभ हुआ ? श्रसल बात तो यह है कि हम सभी मूल्यों के चढ़ाव से परेशान थे श्रीर उन्हें कम करने की मनौती मनाते थे । वही सब कुछ हो गया । श्राज तो यह नहीं कहा जा सकता कि यह मन्दी क्या रूप लेगों श्रीर कब तक रहेगी ? कुछ दिनों से वस्तुश्रों के भावों में कुछ तेजी श्राने लग गई है। श्रावश्यकता तो इस बात की है कि इसे स्थायी बनाया जाय । इस व्यापक श्रसाधारण मन्दी के कारण यदि किसी प्रकार अन्त के भाव भी कम हो जाते तो संतुलन श्रधिक रहता, क्योंकि हमारी वहीं सबसे मूल वस्तु है। श्रन्न के भावों में मन्दी के बिना कैसी भी मन्दी श्रधूरी ही रहेगी।

### ४६---वाश्यिज्य शिच्या-मृल समस्या

श्राज हमारे जो नवयुवक स्कूलो व कालेजो से वाणिज्य-शिचा प्रहण करके निकलते हैं उनका यही उद्देश्य रहता है कि कहीं पर कार्यालय मे क्लर्क हो जाएँ या कही देक अथवा वीमा कम्पनी मे लेखापाल वन जाएँ। वें १०० रुपये ग्रौर कभी-कभी इससे भी कम राशि के वेतन में ग्रपने जीवन को दूसरों के हाथ वेच डालने में बिल्कुल नहीं हिचकते जबकि उनके वी. कॉम. श्रीर एम. कॉम. पास करने का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वे वाणिज्य-शास्त्री एवं वाणिज्य-विशारद वनकर स्वयं देश के बड़े व्यापारी हो श्रीर शासकों श्रीर सामान्य जनता को भी मार्ग प्रदर्शन करेंगे। परन्त ऐसा नहीं होता। श्राज कितने ऐसे बी. कॉम. श्रीर एम. कॉम. हैं जो श्रपना निज का व्यापार करने में समर्थ हो सके हैं ? उत्तर मिलता है 'कोई नहीं': श्रीर यदि हैं भी तो केवल एक-दो। दूसरी श्रोर देखा जाय तो ज्ञात होगा कि देश का सारा न्यापार उन लोगों के हाथ में है जिन्होंने वाणिज्य की साधारण शिद्धा भी किसी स्कल में नहीं ली है और वे अपने काम में फिर भी सफल हो सके हैं। प्रश्न यह है कि यह कठिनाई हमारे उन नव-युवको के सामने उपस्थित ही क्यों हुई कि वे उचित शिचा प्राप्त करने पर भी श्रयोग्य ही रहे । यह तो हात्य ही नहीं वरन एक बड़ी विडम्बना व वैपम्य-सा प्रतीत होता है। पढे-लिखे लोग देश की वाणिज्य उन्नति में हाय नहीं बँटा रहे—इसका श्रर्थ तो यही है कि वाणिज्य शिचाण में कुछ दोप हें और वह उनको श्रभीष्ट उद्देश्य की प्राप्ति के लिए योग्य नहीं बना पाती । समस्या बड़ी मूल है श्रीर विचारणीय भी ।

वास्तव में यदि सच पूछा जाय तो वाणिज्य की शिक्ता-प्रणाली ठीक नहीं है । विद्यार्थी के मस्तिष्क पर एक वोभ्ता-सा डालने की चेष्टा की जाती है । उसे भली प्रकार बात समभने के साधन उपस्थित नहीं किए जाते, गहराई की वातों को तो वे केवल रट लेते हैं श्रीर वह भी परीक्षा मे उत्तीर्ण होने के लोभ से । वाणिज्य की व्यावहारिक शिक्षा देने का हमारे देश मे कोई होनी चाहिये कि उन्हें स्वयं आगे चलकर एक वड़ा व्यापारी वनना है। इस प्रकार कार्य करने के लिए सरकार का सहयोग आवश्यक है। अभी सरकार कार्य-व्यस्त होने के कारण इधर व्यान नहीं दे सकतों तो फिर दो एक साल इसारें शिक्ता संत्याओं के अधिकारी भी वहुत कुछ कर सकते हैं, यदि उनमें एक परिवर्तन की भावना हो तो। अध्यापक यद्यपि आर्थिक दृष्टि से बड़े होन हैं किन्तु जो कुछ भी वे कर सकते हैं कर्तव्य परायण होकर दश की मेवा में हाथ बटाते रहें। हमारे देश के कई धनाइय सेठों ने इस कार्य में पहले से ही कुछ किया है और आशा है कि वे और अधिक सहयोग देते रहेगे। शिक्ता-विभाग को चाहिये कि वह बड़े-बड़े वारिज्य-शिक्तकों का सहयोग और सम्मित लेकर कार्य को बढावे और वेवल उन्ही कालिजों और स्वूलों को वारिज्य-शिक्ता-प्रसार की आजा दे जो पूर्णत योग्य हो और जहाँ आवश्यक सामग्री और अध्यापक एवं स्थान इत्यादि ठीक हो। कई संस्थाओं में किसी सीमा तक इधर कार्य किया गया है किन्तु वह अपर्यान्त ही है अथवा अस्वाभाविक-सा है।

एक बात ध्यान देने योग्य यह है कि वाणिज्य शिद्धालय केवल वहीं प्रस्था-पित किये जावे नहीं पर व्यापार होता हो; नैसे कानपुर, श्रहमदाबाद, वंवई, कलकत्ता इत्यादि । इससे विद्यार्थियों को शिद्धा प्रहण करने में श्रासानी होगी। बहुत-सी वार्तें तो वे स्वदः ही ज्ञात कर सकते हैं।

विद्याधियों को विशेष श्रध्ययन के लिए यथाशक्ति विदेशों में भेजा जाय । सरकार एवं शिद्याण-संस्थाएं व्यापारिक यात्रा एवं पर्यटन की सुविधाएं हैं। कई-कई माह तक विद्यार्थी एक स्थान से द्सरे स्थान तक ले जाए जाएं। इनके साथ में कार्य-कुशल श्रध्यापक भी हो। साथ ही प्रत्येक कारखाने मे मार्ग दर्शकों की भी नियुक्ति कारखाने के मालिक करे। ठहरने एव भोजन की भी व्यवस्था की जावे। शिद्याण-संस्थात्रों में चलचित्र प्रदर्शनों के द्वारा वाणिज्यं सबन्धी वातों का ज्ञान कराया जाय। साथ ही साथ बढ़े-बढ़े व्यापारियों श्रीर उद्योग-पितयों को श्रामंत्रित किया जावे कि वे श्राकर वाणिज्य के विधार्यियों को व्याख्यान दें श्रीर श्रपने श्रमुमवों पर प्रकाश ढाले।

स्कूल श्रीर कॉ लेजो से शिचा प्राप्त करने के पश्चात् विद्यार्थियों को व्या-पारिक संस्याश्रों में व्यापारिक काम सीखने के लिए मेजा जाय । विश्वविद्यालय

त्रपने-त्रपने वाणिच्य-पाठ्यक्रम में श्रावश्यक संशोधन करके यह बात श्रनि-वार्य बनादे कि वाणिज्य की परीक्षा पास कर लेने पर भी डिग्री तब तक न दी जाय जनतक कि निद्यार्थी किसी निश्चित श्रविध तक न्यापारिक संस्थाओं मे जाकर व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त न करते । इसके साथ-साथ ही वाणिच्य-शिचा का काम हिन्दी मापा के माध्यम द्वारा किया जाय। अध्यापकों को चाहिए कि वे भरसक प्रयत्न करके ऋंग्रेजी के माथ-साथ हिन्दी को भी ऋपनावे। वाणिज्य सम्बन्धी पुस्तकें हिंदी मे लिखी जाएँ। अंग्रेजी पुस्तको का हिन्दीमे अनुवाद भी किया जाय परन्तु श्रनुवाद उन्हीं लोगों से कराया जाय जो भाषा के साथ-साथ इस विषय को भी भन्नी भाँति जानते हां। प्रायः देखा जाता है कि स्राजकल वाणिज्य की हिन्दी-पुस्तको की बाढ़ सी श्रा रही है। परन्तु उनमे से श्रिधिकांश वेढङ्गी और अपूर्ण हैं। साभारणतः पुस्तको का श्रनुवाद मात्र श्रा रहा है श्रीर वह भी उन व्यक्तियो द्वारा जो स्वयं श्रनुवाद करना तो जानते हैं परन्तु उस विषय से बिलकुल अनभिज्ञ हैं। फलतः यदि भाषा ठीक होती है तो विषय का श्चर्य उलटा मुलटा होता है। इससे लाम की श्चपेचा उलटी हानि होती है। खनुवाद उन्हीं लोगों से कराया जाय जो हिन्दी भाषा भी जानने हैं, श्रीर साथ-साथ विषय का भी गम्भीर जान रखते हो जिससे भाषा श्रीर भावों मे ताल-मेल बना रहे । इसमे विश्वविद्यालयो को श्रागे बढ़कर काम करना चाहिए । श्राजकल सबसे बड़ी कठिनाई हिन्टी शब्द-कोष की है। इसके लिए सरकार एक काम करे । एक विशेषज-समिति बनाकर शब्द-कोप निर्धारित करवे श्रीर यही कोप पुस्तक लिखने व पठन-पाठन में काम श्रावे। यद्यपि सरकार ने संमिति बनाई है परन्त श्रभी तक कोई ठोस काम नहीं हुआ है। इस विषय में पुत्तक प्रकाशको को भी चाहिए कि वे भाषा श्रीर भावों में मेल रखती हुई पुस्तकों का ही प्रका-शन करें और प्रकाशित करने से पहिले निशेपकों की अनुमति ले ले। इस प्रकार केवल उत्तम कोटि की पुस्तकों का प्रकाशन हुंगा।

हमारी वाणिज्य शिद्धा का भारतीयकरण होना चाहिए। जो कुछ भी पढा जावे, लिखा जावे, सब देश की व्यापारिक उन्नति के नाते किया जावे। हमारे निज का स्वार्थ एवं विदेशी चरित्र द्र ही रखा जावे। विदेशी वरतुयों का श्रध्ययन हमारा उद्देश्य नहीं वन सकता वह तो एक मार्ग-प्रदर्शक वन कर एक साधन का कार्य कर सकता है। यह भी ध्यान रखना है कि विदेशी सिद्धान्तों में हमें कितनी काट-छाँट करनी है कि वह सिद्धात हमारे देश की जलवायु, सामाजिक स्थिति, श्राथिक दशा एव राजनैतिक वातावरण में ठीक प्रकार से घटित हो सके, श्रन्थथा एक प्रकार की उलक्षन-सी पढ़ी रहती है श्रीर लोग सफलता नहीं पा सकते। कई विचारधाराश्रों में श्राज-कल साम्यवाद एवं समाजवाद इत्यादि के गुण गाये जा रहे हैं। हमें यह जात हो नहीं हैं कि वास्तव में ये विचार हमारे देश के योग्य हैं या नहीं। हमारे जो विद्यार्थी वाणिज्य की शिद्धा प्राप्त करते हैं यह भी उनक्षन में पड़ जाते हैं श्रीर जीवन में कुछ भी नहीं कर पाते। प्रत्येक वात में हमें 'साव्यिकी' (Statistics) का सहारा दूँदना पड़ेगा।

वाणिज्य के विद्याथियों को विज्ञान, कृषि एव राजनीति श्रीर मनोविज्ञान का भी साधारण ज्ञान रखना होगा। कालिजो एवं स्कूलो, विषयों के विमागो, श्रध्यापको एव विद्यार्थियों में निकट का संपर्क स्थापित होना चाहिये। बड़े शोंक की बात है कि कही-कही पर तो वाणिज्य के विद्यार्थी विज्ञान के श्रध्यापकों को भी नहीं जान पाते हैं। श्राज के संसार में हमें सभी प्रकार की योग्यता को एक निगाह में रखना होगा। हम श्रपनी खिचड़ी श्रलग पका ही नहीं सकते। किसी भी कार्य को क्यों न करें हमें दूसरों का सहारा लेना ही पड़ेगा। यदि हम एक वड़ा कारखाना खोलें तो हमें इजीनियर, विज्ञान-वेत्ता, विधान-वेत्ता, राजनीतिश एवं सभी श्रन्य प्रकार के जाताश्रों से भी परामर्श करना होगा। श्राज का ज्यापार किसी एक कोठरी में बन्द किया ही नहीं जा सकता है। श्राज का एक बड़ा व्यापारी राजनीतिश एवं विज्ञान-वेत्ता भी है।

उपरोक्त विचारों से हमारा यह अर्थ कदापि नहीं की सभी वाणिज्य के विद्यार्थी न्यापारी ही बन जाएँ और कोई भी वैतनिक रूप से कार्यालयों में एव कॉ लेजों में काग न करें। वास्तव में अध्यापक एवं क्लर्क भी तो आवश्यक हैं। सच बात तो यह है कि देश के व्यक्तियों की शक्ति का पूर्ण लाभ उठाया जावे। उनको मनोविज्ञान की सहायता से देखा जाये कि अमुक व्यक्ति किस कार्य के

्योग्य है श्रीर फिर वही कार्य उसे दिया जावे किन्तु उस कार्य को करने की उस व्यक्ति में पूर्ण दामता श्रा जानी चाहिये। उसका शिक्तण ठोक प्रकार से किया जावे। वाणिज्य के जो विश्रार्थी ठीक प्रकार से शिक्ता ग्रहण न कर सके वह कार्यालयों में कार्य करने के लिए जा सकते हैं। किन्तु श्राज त्यायी व्यापारिक उन्नति के लिए देश को शिक्ति M. Com श्रीर B. Com की श्रावश्यकता है। यदि सभी क्षकं होते रहेंगे तो देश का व्यापार कुछ लोगों के हाथ में रहेगा श्रीर वह भी श्रवैज्ञानिक रूप में। साथ में देश की शिक्ता का हास होगा। यह एक वाणिज्य-शास्त्री के साथ श्रुम नहीं मालूम होता कि वह उच्च शिक्ता प्राप्त करने पर भी एक साधारण कार्य के लिए श्रपना जीवन विता दे। देश के शिक्ता-शास्त्रियों तथा श्रम्य नेताश्रो को इस श्रोर ध्यान देने की श्रावश्यकता है। वाणिज्य-शिक्ता-सुधार की समस्या बड़ी मूल समस्या है इसे हल करने से देश के श्राधिक जीवन का एक पहलू उन्नत होगा।

## ५०--- अर्थ-वागिज्य की व्यावहारिक-शिचा

"यदि इजीनियरिंग विभाग के स्नातको को व्यावसायिक प्रशासन ग्रीर श्रीदोगिक सम्बन्धों ने विषय मेकोई तैयारी नहीं होती तो इसके विषरीन वाणिच्य के स्नातक प्रयोगात्मक शिद्याण से विल्कुल कोरे हैं।"

—राघाकृष्णन् कमेटी

ह्राज शिद्धा का रगीन उपवन श्रनेक विद्या के वृद्धों से सजा हुश्रा है जो असंख्य विषय की शाखात्रों से लवे हुए हैं। प्रत्येक शिद्धक, शिद्धित व शिद्धार्थी को इनसे नई सौरम व नृतन प्रेरणा मिलती है जिसका समाज श्रीर राष्ट्र के लिए श्रसाधारण महत्व है। यदि कला व विश्वान इस उपवन के वृद्ध है तो साहित्य, राजनीति. हांतहास, दर्शनशास्त्र (Philosophy), रसायन शास्त्र (Chemistry), भौतिक शास्त्र (Physics), उद्भित शास्त्र (Biology), श्रादि सरलता से इनका शाखाएँ कही जा सकती हैं। विश्व निर्माण के श्रारम्भ से ही वाण्य (Commerce) भी किसी न किसी रूप मे ऐसा हं एक विद्यावद्य रहा है जिस पर लेखा-जान (Accountancy), व्यावहारिक श्रथशास्त्र (Practical Economics), मुद्राशास्त्र, व्यापार पद्धित (Business Methods) व श्रकशास्त्र (Statistics) श्रादि फैली हुई शाखाएँ श्राज भी समस्त संसार के श्रौद्योगिक विकास व वैज्ञानिक प्रगति का कारण बनी हुई है।

वर्तमान युग में आई हुई विज्ञान के चमत्कारों की भयंकर बाढ़ वास्तव में तो वाणिच्य के जटिल पहलुओं को ढीला करने के लिए आवश्यक हुई जिससे मानव-जाति का रहन-स्हन का स्तर ऊँचा करने में एक औद्योगिक क्रांति संभव हो सके और भविष्य में हम इसके लिए सचेत रह सकें। प्रत्येक मनुष्य की यह प्रवल इच्छा है कि वह फिछले दिन से आज और आज से कल अधिक सुखी व समृद्धिशाली हो और अगले दिन उसको और भी अधिक लाभदायक व्यवसाय और उद्योग दिखाएँ। इसके लिए वाणिज्य मानव-समाज की शताब्दियों से सेवा करता आया है और आज भी इसका महत्व विज्ञान की आधी में छिपाय नहीं जा सकता। यदि ऐसा किया गया तो वह शिला को श्रधूरा रख समाज श्रीर देश के लिए धातक सिद्ध होगा।

हप का विषय है कि देश के अधिकाश विश्वविद्यालयों तथा विद्यालयों में कला, विज्ञान व वाणिज्य की शिद्या दी जाती है जहाँ से हजारों विद्यार्थी शिद्या प्राप्त करके अपने भावी जीवन को एक सोंचे में दालने का अट्ट प्रयत्न करते हैं। जिस प्रकार कला व विज्ञान के छात्र आने वाले राजनीतिज्ञ, साहित्यकार, किन, इंजीनियर, डाक्टर व वैज्ञानिक वनेंगे उसी प्रकार वाणिज्य के छात्र भी भावी उद्योगपित, अर्थशास्त्री, व्यवसायी व निपुण कार्यकर्त्ता वनेंगे। कला व विज्ञान को छोड़िए, वाणिज्य का प्रसाद हो देश को फिर 'सोने की चिड़िया' वना सकता है। इसलिए वाणिज्य शिद्या का स्तर ऊँचा तथा साधन अधिक से अधिक मात्रा में उपलब्ध होने चाहिएँ।

इतनी त्रावश्यकता होते हुए भी भारत में वाणिज्य-विद्या की उन्नित त्रीर उसके विकास पर पूरा-पूरा ध्यान नहीं दिया जा रहा है। परिणाम यह हुआ कि यहाँ के विद्यार्थी पुस्तकों में सब बातों का ठीक तरह से अध्ययन कर लेने पर भी वारनिवक जीवन चेत्र में इन्हीं विषयों में बुरी तरह असफल रहते हैं। इसका कारण यह है कि आधुनिक वाणिज्य-शिचा जो सचमुच व्यवहार और प्रयोग रूप में होनी चाहिए केवल किताब रूप में ही सीमित रह जाती है। हमें आज वाणिज्य शिचा में ऐसी प्रगतिशील, व्यवहारिक व प्रयोगत्मक बातों को जन्म देना है जिससे विद्यार्थी केवल किताबों तक ही सीमित न रह कर प्रयोगतिमक व व्यवहारिक ज्ञान भी प्राप्त कर सकें। यदि ऐसा हो सका तो वर्तमान वाणिज्य विश्वविद्यालय संचालक अवश्य ही भावी इतिहासकार के धन्यवाद के पात्र होगे। वाणिज्य-शिचा से यदि राष्ट्र की उन्नित में योग देना है तो इसे व्यावहारिक बनाने के लिए निम्न सुक्ताबों की उपेन्ना करना हितकर न होगा:—

### वार्गिज्य-संप्रहालय:---

रसायन-शास्त्र (Chemistry) के विद्यार्थियों के लिए प्रयोगशालाएँ (Laboratories) बनायी जाती है। उद्भित शास्त्र (Biology) के विद्यार्थियों के लिए विश्वविद्यालयों श्रीर महाविद्यालयों में बड़े-बड़े संग्रहालय (Museums) बनाये जाते हैं जहाँ जीवित श्रीर निर्जीव दोनों प्रकार के

प्राणी देखने को मिलते हैं। वहाँ निर्जीव सर्प, चूहे, मछ्जियाँ, मेंढक, व अन्य प्रकार के उड़ने वाले जीवित पित्तयों का भी होना कोई ग्रसाबारण बात नहीं। विद्यार्थी जो बार्ने पुस्तकों में पढ़ते हैं उनका स्वरूप भी उन्हें देखने को मिलता है। कहने का तात्पर्य यह है कि उद्भित-शास्त्र का छात्र मेढक को कभी मछली नही बता सकता। परन्तु स्वयं की कमी को न हिपाते हुए हमें लिखना पडता है कि हमारे वाणिप्य के किसी भी छात्र के लिए Rotary Duplicator Machine को Rotary Copies वताना कोई बड़ी बात नहीं। वाणिज्य के श्रतेक विद्यार्थी चाहे वी. पी. पी के बारे मे जानते हो परन्तु डाक-खाने जाकर वी. पी. पी. नहीं करा सकते । मनीश्रार्डर द्वारा रुपया भेजने में उन्हें पोस्ट मास्टर की सहायता लेनी पडती है। डाकखाने में बचत लेखा ( Savings Bank Account ) खोलना, उसमें से रुपया निकालना व लेखा बन्द करना तो श्रिधिकाश विद्यार्थियों से स्राता ही नहीं। कचालयों में कैश बुक (Cash Book) पर काम करते हैं परन्तु वैंक की Cash Book देखकर उनके होश उड जाते हैं। इस ग्रभाव का दोप छात्र पर नहीं योपा जा सकता । इस दोप श्रीर कमी के लिए तो हमारे महाविद्यालय श्रीर विश्वविद्या-लय ही उत्तरदायी हैं, जहाँ पुस्तक पढ़ाने का प्रवन्ध तो किया जाता है परन्तु प्रयोगात्मक शिक्ता देने की श्रोर निल्कुल ध्यान नही दिया जाता । इस उत्तर-दायित्व का भार चुकाने के लिए प्रत्येक महाविद्यालय व विश्वविद्यालय को वाणिज्य विद्या से सम्बन्धित संग्रहालयों का शीघातिशीघ प्रवन्ध करना चाहिए । संप्रहालय में ऐसे साधन उपलब्ध हों जिससे विद्यार्थी प्रत्यन्त रूप में यह देख सकें कि पुस्तक में श्रध्ययन किये गये कागज़-पुजों (Documents and Instruments) का वास्तविक रूप कैसा होता है ग्रीर उनका प्रयोग कैसे किया जाता है। बैंक के नाम चैंक काटना, बिल लिखना, ग्राहक को जमा-नोट व नाम नोट मेजना, भिन्न-भिन्न प्रकार की फाइलों (Files) का रून श्रीर उनका प्रयोग श्रादि बातें श्राकर्षक विधि से बताई जा सकती हैं। यदि इस कार्य को करने के लिए वाणिच्य-विभागों के श्रध्यक्त श्रीर महाविद्यालयों के श्राचार्य श्रान ही व्रत ले लें तो वाणिज्य के विद्यार्थियों के मस्तिष्क पर से व्यापारिक जान के श्रभाव का काला टीका जल्दी ही मिट सकता है ग्रौर तब वे व्यापार पढ़ित मे बड़े-बड़े उपयोगी ग्रन्वेषण कर राष्ट्र की भलाई भी कर सकेंगे। वैंक की प्रयोगात्मक-शिद्धा:—

चारों श्रोर फैली हुई वेकारी के बाजार में विद्यार्थी से सीधा वैंक व्यवस्था-पक बनना कौन नहीं चाहता ? यदि ऐसी सफलता की कुजी थोड़े प्रयत्न व परिश्रम से मिल जाय तो त्राज विज्ञान के युग मे वाणिज्य का महत्व सचमुच चौगुना हो सकता है। इस स्वप्न को साकार करने के लिए हमें कालिजों में ही योग्य शिक्तकों के संरक्त्ए में छोटे-छोटे वंक ग्रारम्भ कर देने चाहिएँ जिनमें वहाँ के विद्यार्थी ही श्रपने खाली समय में क्लर्क, ग्रंकक व व्यवस्थापक बनकर काम करें। इस प्रयत्न की सफलता के लिए यह देखना आवश्यक होगा कि सब श्रिधिकारी वर्ग, शिक्षक श्रीर विद्यार्थी श्रपना-श्रपना रुपया उसी बैंक में जमा करावें। कालिज भी इस वेंक में कुछ जमा करे तथा कालिज के वार्षिक बजट की राशि के सुरिच्चित रखने का श्रिषिकार भी इसी बैंक की प्राप्त हो। यदि पूर्ण सहयोग के साथ कार्य किया जाय तो यह बेंक कालिज के सरक्षण में चलाई जाने वाली ग्रन्य सहकारी-संस्थाओं को ऋण देकर व वैंक-प्रणाली के श्रनुसार श्रन्य साधनो का विदोहन कर, रुपया जमा करने वालो को पर्याप्त ब्याज भी देकर बचे हुए लाभ को विद्यार्थियों में छात्रवृत्ति के रूप में बॉट कर उनकी सहायता कर सकती हैं। इस योजना के श्रतुसार यदि वैक प्रणाली को प्रोत्साहन देकर स्वयं के हित व स्वाभिमान की रक्षा करते हुए अध्ययन काल में ही एक विद्यार्थी बैंक व्यवस्थापक हो सके तो श्रिधिकारी वर्ग के लिए सचमुच यह एक गर्व की बात होगी । इससे सबसे बड़ा लाभ तो यह है कि विद्यार्थी में उत्तरदायित्व की भावना श्रायेगी श्रीर वह व्यवस्था करने की क्रियाश्रो मे दत्त होने लगेगा जिसकी आवश्यकता इंगलैंड मे उच्च औद्योगिक शिक्षा के लिए स्थापित 'पर्सी कमिटी' ( Percy Committee ) की राय से सफट है:-

"श्रपने श्रनेक गवाहों की इस राय से इम प्रमावित हुए हैं कि उच्च कोटि का शिक्ति प्राय: श्रौद्योगिक संगठन व व्यवस्था के सिद्धांतों से श्रनभित्र होता है श्रौर उसका प्रशासन का उत्तरदायित्व प्रहण करने की श्रोर मुकाव नहीं होता है। इसमें संदेह नहीं कि इस च्रेत्र में श्रनुभव से बहुत सीखने को होता है परन्तु थोड़ा-सा श्रान इस प्रकार का भी है जिससे इस प्रकार की शिचा मिल सकती है। इसलिए विश्वविद्यालय में श्रीद्योगिक व व्यावसायिक प्रशासन सम्बन्धी शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रनिवार्य होनी चाहिए।"

कालिकों में प्रस्तावित वेंकों व अन्य सहकारी संस्थाओं का खोलना इस उहें श्य की ग्रोर पहला कदम होगा। कुछ महाविद्यालयों में ये योजनाएँ सफलता के साथ कार्य कर रही हैं। परन्तु प्रत्येक वाणिच्य-विद्यालय में ऐसी योजना ग्रानिवार्य होना आवश्यक है।

#### त्र्यध्यव्यवसायी देशाटन :—

देशाटन का महत्व तो सभी मानते हैं । परन्तु वाणिज्य-शिद्धा में अध्ययन की सत्यना खोजने के लिए वाणिज्य-यात्रा (Commercial Tours) करना ज्ञान को प्रगति देता है । देश के उद्योगों व उद्योगपितयों, व्यवसायों व व्यवसायियों तथा अन्य असाधारण व्यक्तियों के विचार, वेशभूपा व कार्य प्रणाली के संपर्क में आने व कुछ सीखने का अचूक अवसर वाह्य स्थानों के अमण से ही संभव है । देश की वस्त्र, जूट, चीनी व अन्य उद्योगशालाओं को सर्वागरूपेण देखकर विषय से सम्बन्धित विद्यार्थी अवश्य कुछ नथी नथी योजनाएँ वनाकर अपने अमूल्य सुमाव सर्वसाधारण तक पहुँचा सकता है । भिनाभन्न प्रकार की व्यापार पद्धति की प्रयागशालाओं का निष्यन्त अध्ययन कर एक अध्ययन्य साथी छात्र अपने नये हण्टिकोण को जनता के विचाराधीन रख सकता है । इसलिए विद्यार्थियों को दल व टोलियों में आर्थिक सहायता देकर अमण के लिए प्रतिवर्ष मेजना चाहिए इससे उनका हण्टिकोण भी विस्तृत होगा । विदेशों के शिद्धा-अधिकारी इस और अदम्य उत्साह दिखा रहे हैं । विश्वास है हमारे आचार्य भी इस पहलू को परिपक्य बना कर ही चैन लेंगे ।

#### श्रवकाश में विकास —

विद्या को व्यावहारिक व बहुमुखी बनाने के लिए शिज्ञक को ताक में रख केवल विद्यार्थी का ही विकास करना एक हाथ से ताली बजाना होगा। विद्यार्थी में हर प्रकार की नई स्फ, नवीन स्पूर्ति व नया जोश भरने का भरसक प्रयत्न करने पर भी वह श्रध्रा ही रहेगा यदि उसके शिज्ञक में ये सब गुण विद्यमान न हो। यदि निदेशक हा नाटक की बारीकियों से श्रपरिचित हैं तो नाटक सजाने

वालो का ज्ञान ग्रथ्रा रहना बडा स्वाभाविक है । ग्रतः ग्रावश्यकता इस वात की है कि हमारे प्रोफेसर महोदय भी, जहाँ तक संभव हो, प्रत्येक नई उपयोगी विचारधारा, पुस्तक व प्रणाली से भन्नी भाँति परिचित रहे । उन्हें कालिज में पढाने के लिए कामचलाऊ परिश्रम से ही संतुष्ट नहीं हो जाना चाहिये। ऐसे प्रतिदिन के परिभ्रम से श्रवकाश पाकर उन्हें ठोस व नवीनतम वाते जानने के लिए ग्रपने कालिज से बाहर देश के किन्ही बड़े पुस्तकालयों व प्रयोगशालाश्रो मे श्रध्ययन कर श्रपनी बुद्धि का विकास करना नितान्त श्रावश्यक ई। जिस प्रकार चाकू या तलवार की धार को हमें समय-समय पर तेज करना पड़ता है ठीक उसी प्रकार हमार्ग्√प्रो<u>फेसरो के</u> ऋष्ययन को पूर्ण व तेज रखना पडेगा । इसलिए कालिज के श्रीधकारियों को श्रावश्यक होगा कि वे प्रत्येक शिच् क को निश्चित समय के पश्चात एक वर्ष का श्रवकाश देकर श्रध्ययन के लिए मेजे। मारा लच्य ऐसे व्यक्तियों को तैयार करना ही जिनमें विश्लेपण श्रीर गम्भीर चन्तन के गुणो का विकास हो सके व जो वस्तुस्थिति का अध्ययन कर प्रभाव पूर्ण निर्णय कर सके ) इसके लिए हमारे शिक्षक यदि कचा में दिए जाने वाले भाषा की ऋषे जा श्रपनी ताजी जानकारी द्वारा किसी उद्योग व व्यापार सम्बंधी ज्ञात्कालिक विषय पर विचार विमर्श करे तो श्रिधिक उपादेय होगा 🌙

इसी प्रकार की नई प्रणाली को जन्म देकर इम नए ढंग से विद्या, विद्यार्थी व शिक्तक तीनो की प्रगति व विकास में सच्चे सहायक वन सकेंगे। तभी इमारी प्रर्थ-वाणिज्य शिक्ता पूर्ण वन सकेंगी अन्यथा हमारी नवीन औद्योगिक सम्यता रकांगी रह जायगी; सामाजिक जीवन ये एक विषमता उत्पन्न हो जायगी क्योंकि जिनको परीद्याध्रों में उत्तीर्ण होना है उन्ही को जीवन की आर्थिक समस्याओं पर विचार कर मानवीय समस्या भी मुलक्तानी है। आशा है विश्वविद्यान्तयों के कुलपति कॉलेंजो के आचार्य तथा अर्थ-वाणिज्य के शिक्तक इस समस्या है प्रति सचेत रहकर मुलक्ताने के प्रयत्न करेंगे।